# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL LIBRARY ON 114408

UNIVERSAL LIBRARY

## संत कबीर

रामकुमार वर्मा एम्॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ प्रयाग विश्वविद्यालय

साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद । १९४७

#### प्रकाशक—साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद।

द्वितीयबार १००० पृष्ठ सख्या ६२४ मूल्य ८)

मुद्रक-जगतनारायणलाल, हिन्दी साहित्य प्रेस, इलाहाबाद ।

स्वर्गीय पिता श्री लक्ष्मीप्रसाद वर्मा की पवित्र स्मृति में नीचे लोइन करि रहउ ले साजन घट माहि। सभ रस खेलउ पीश्र सड किसी लखावड नाहि।

—कबीर

### 'बीजक'

संत कबीर भारतीय साहित्य के यशस्वी निर्माताओं में हैं। सात्विक ग्रानुभूति से पूर्ण जीवन को उन्होंने काव्य के ग्रालोक में ग्राच्य कांति प्रदान की है। जीवन की यह प्रकाश-रेखा भौगोलिक ग्रौर सांप्रदायिक सीमात्रों का ग्रातिक्रमण कर सार्वभौमिक हो गई है। हमारे देश के सांस्कृतिक विकास में कबीर की विचार-धारा एक प्रमुख स्थान रखती है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य का महत्व मध्यकालीन भारतीय साहित्य का ही महत्व है।

खेद की बात है कि कबीर के काव्य का वास्तविक रूप हमारे सामने अभी तक नहीं आ सका। इस विषय में जितने भी संग्रह प्रकाशित हुए हैं वे किसी प्रामाणिक प्राचीन प्रति के आधार पर नहीं हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली का पाठ भी संदिग्ध और अप्रामाणिक है। पाठ का पंजाबीपन तो 'पूरवंशिनवासी कबीर की वाणी का विषम शीशे में पड़ा हुआ विकृत प्रतिबिंक सा है।

सिख संप्रदाय के पूज्य धर्मग्रंथ श्री गुरुग्रंथ साहव में कवीर का काव्य भी संकलित है। उसमें २२८ पद श्रीर २४३ सलोक (साखियाँ) हैं। यह गुरुग्रंथ साहब सन् १६०४ (संवत् १६६१) में श्री गुरु श्रर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। धर्मग्रंथ होने के कारण श्री गुरुग्रंथ साहब मंत्र रूप से मान्य हें श्रीर उसके पाठ की रक्षा वही सावधानी से की गई है। इस प्रकार इस ग्रंथ में संकलित कबीर के काव्य का रूप सन् १६०४ से श्रव तक श्रपने मौलिक रूप में सुरक्षित है। श्रात: श्रभी तक के प्राप्त पाठों में श्री गुरुग्रंथ साहव में संग्रहीत कबीर के काव्य का पाठ श्रिक से श्रिक प्रामाणिक है। गुरुमुखी लिप में होने के कारण

श्री ग्रंथ साहब द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की श्रोर हिंदी भाषियों का ध्यान श्राकिष्त नहीं हु श्रा था। जब तक कबीर के जीवन-काल में ही लिखा ग्रया उनका कोई हस्तिलिखत ग्रंथ प्राप्त न हो तब तक यह पाठ श्रन्य परवर्ती पाठों की श्रपेद्वा श्रधिक विश्वसनीय कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुग्रंथ साहब पंजाबी भाषा श्रीर गुरुमुखी लिपि में लिखा जाकर भी कबीर के काव्य का 'पूरबीपन' श्रधिक मात्रा में सुरिच्ति किए हुए हैं। ग्रंथ में संकलित कबीर के पदों पर पंजाबीपन नहीं के बराबर है।

संत कबीर में श्री गुरुशंथ साहब में संकलित कबीर के इन्हीं पदों का संग्रह है। पुस्तक का पाट ग्रत्यंत सावधानी ग्रौर सतर्कता से देखा गया है। गुरुमुखी लिपि की एक ही पंक्ति में मिले हुए शब्दों को ग्रत्यंत सावधानी के साथ विभक्त किया गया है। कहीं कहीं ग्रद्धारों में दो मात्राग्रों को एक साथ लगाने में भी गुरुमुखी लिपि का ग्रनुसरण किया गया है। तत्वतः संत कबीर में गुरुमुखी लिपि में लिखे गए कबीर के पदों का देवनागरी लिपि में प्रतिविववत् रूपांतर है। ग्राशा है, प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से संत कबीर का पाठ कबीरकाव्य के विद्यार्थियों ग्रौर प्रेमियों को हितकर होगा।

पिछले बारह वर्षों से मैं संत कर्बार के काव्य का विद्यार्थी हूँ। इस अविध में मैंने कबीर की अनुभूतियों को हृदयंगम करने की चेष्टा की है और उनके विचार-विन्यास में खोज भी की है। कबीर का ज्ञान प्रकाशित पुस्तकों में नहीं है, वह प्राचीन अप्रकाशित इस्तलिखित अंथों और कबीर-पंथ के महात्माओं के वचनों में है। इस विचार से मैंने भारत के सभी प्रमुख कबीर-पंथ के मठों की यात्रा की और कबीर-पंथी साधुओं के सत्संग के अवसर प्राप्त किये। मेरा विचार था कि अब तक की मेरी समस्त साधना संत कबीर में प्रस्तुत प्रामाणिक पदों के साथ प्रकाशित होती किंतु प्रकाशन की वर्तमान असुविधाओं ने तथा काग़ज़ की समस्या ने मेरी सहायता नहीं की। विवश होकर मैंने कबीर के

समय-निर्धारण श्रौर जीवन-वृत्त संबंधी प्रस्तावना लिखकर परिशिष्ट में कबीर के पदों श्रौर सलोकों के श्रर्थ एवं रूपकों, उल्टवासियों, संख्याश्रों श्रौर शब्दों के कोष देकर ही संतोष किया। इस प्रकार मेरे एक युग की साधना श्रांशिक रूप से ही हिंदी संसार में जा रही है। मैं नहीं जानता कि इसका मूल्य कितना है।

संत कबीर का अध्ययन करने और इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में मुक्ते श्रनेक सज्जनों श्रीर संस्थाश्रों से सहायता मिली है। सर्वप्रथम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के ऋध्यक्त पूज्य डा० धीरेन्द्र वर्मा, दर्शन विभाग के ऋध्यत्त प्रोफ़ेसर ऋार० डी० रानाडे, रावराज! डा० श्यामविहारी मिश्र श्रीर श्री राय कृष्णदास ने समय समय पर मुक्ते अनेक सत्परामर्श दिए हैं जिनसे मेरे कार्य में अधिक सुचारता श्रा सकी है। मैं इनके प्रति श्रत्यंत कृतज्ञ हूँ। इनके श्रतिरिक्त कबीर धर्म-वर्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा के महंत श्री मोतीदासजी चैतन्य, दामाखेड़ा ( छत्तीसगढ़ ) की श्रीमती नागरदेवी, कबीरचौरा के महंत श्री रामविलासजी, सिवनी-मालवा (होशंगाबाद) के महंत श्री मूरतदासजी, तथा चुनार के श्री सोमेश्वरसिंहजी से श्रनेक सिद्धांत-सूत्र त्रौर हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं। इन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। काशी में जुलाहों की बस्ती ऋलीपुर के मौलाना ऋज़ीज़्ह्लाह ख़ाँ श्रौर इमाम श्राली तथा कंदेली (नरसिंहपुर) के हल्कू कोरी के प्रति भी मैं श्राभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ जिन्होंने जुलाहों के कार्य-कलापों का मेरे सामने स्पष्ट प्रदर्शन करते हुए मुक्ते तत्संबंधी विशिष्ट बातों की जानकारी कराई है।

श्रंत में कबीर ग्रंथावली श्रौर संत कबीर में श्राए हुए पदों क समानता-निर्धारण में मेरे शिष्य श्री राधेश्याम शर्मा एम्॰ ए॰ ने मेरी सहायता की हैं इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ पदों के श्रर्थ सुलभाने में मेरे पूज्य बड़े भाई श्री रामसरणलाल जी ने मेरी सहायता की है। उनका सादर श्रभिनन्दन। पुस्तक को सुचार रूप से प्रकाशित करने के लिए मैं साहित्य भवन लिमिटेड, उसके मैं नेजर श्री श्रनन्तलाल श्रौर श्रपने मित्र श्री पी० मुकर्जी, श्रार्टिस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ।

रामकुमार वर्मा

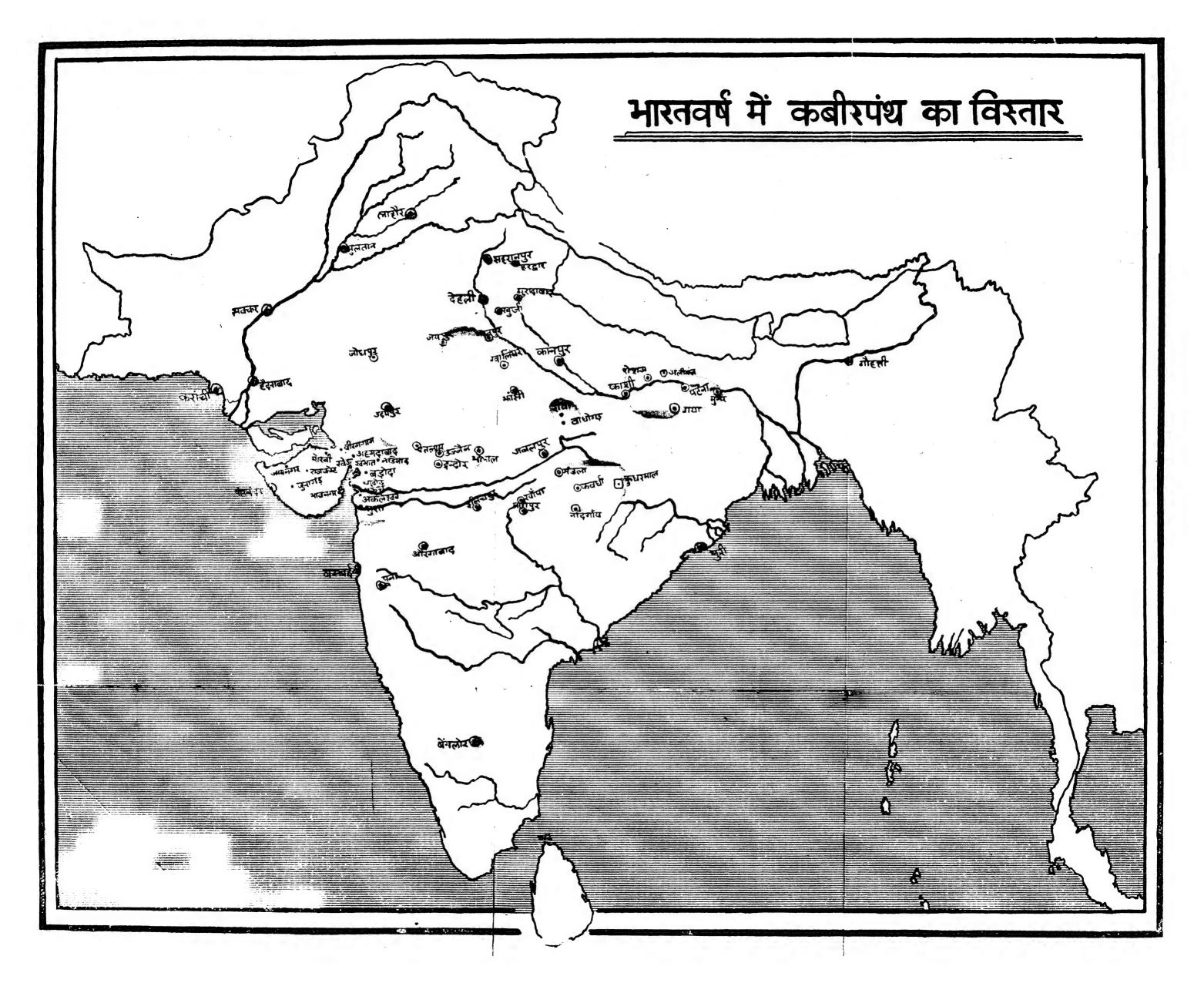

## रागु श्रोर सलोकु का निर्देश

| \$ | रागु सिरी         | पृष्ठ                                   | ۲,   | पद-संख्या     | 3.        |
|----|-------------------|-----------------------------------------|------|---------------|-----------|
| २  | ,, गउड़ी          | "                                       | ₹,   | ,,            | <b>66</b> |
| ३  | ,, त्र्रासा       | ,,                                      | 80,  | ,,            | ३७        |
| Y  | ,, गूजरी          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १२८, | ,,            | २         |
| ¥  | ,, सोरठि          | "                                       | १३०, | "             | 88        |
| ६  | ,, धनासरी         | "                                       | १४१, | "             | પૂ        |
| 9  | ,, तिलंग          | ,                                       | १४६, | "             | 8         |
| 5  | ,, स्ही           | ,,                                      | १४७, | ,,            | પૂ        |
| 3  | ,, बिलावलु        | "                                       | १५२, | ,,            | १२        |
| १० | ,, गौंड           | "                                       | १६४, | ,,            | ११        |
| ११ | ,, रामकली         | ; 9                                     | १७६, | ,,            | १२        |
| १२ | ,, मारू           | 19                                      | १८६, | "             | ११        |
| १३ | ,, केदारा         | ,,                                      | 200, | ,,            | ६         |
| १४ | ,, भैरउ           | ,,                                      | २०६, | ,,            | २०        |
| १५ | ,, बसंतु          | "                                       | २३०, | ,,            | 5         |
| १६ | ,, स <b>ा</b> रंग | 17                                      | २३६, | ,,            | ३         |
| १७ | ,, विभास प्रभाती  | ,,                                      | २४२, | ;,            | ų         |
|    | ,,                | ,,                                      | ,    | कुल पद संख्या | २२८       |

१८ सलोक

पुष्ठ २४६,

२४३

## विषय-सूची

| १प्रस्तावना                   | •••                   | वेष्ट | (१)           |
|-------------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| <b>२</b> —रागु                | •••                   | "     | 8             |
| ३—सलाकु                       | •••                   | "     | 389           |
| ४-परिशिष्ट (क) रागु के ग्रर्थ | •••                   | "     | (१)           |
| ५— ,, (ख) सलोकु के श्र        | ર્થ                   | ",    | (१२३)         |
| ६— ,, (ग) कोपसमुच्चय          | (रूपक कोष)            | ,,    | (१६५ <b>)</b> |
|                               | (उल्टवासी कोष)        | ,,    | (१७६)         |
|                               | (संख्या कोष)          | ,,    | (१८१)         |
|                               | (शब्द कोष)            | "     | (१٤१)         |
| ७— ,, (घ) संत कबीर ग्र        | गैर कबीर ग्रंथावली के |       |               |
|                               | पद्यों की समानता      | ,,    | ( <b>२१७)</b> |
| च—त्रनुक्रमणिका (क) (रागु)    |                       | ,,    | (२२७)         |
| (ख) (सलोबु                    | 5)                    | 23    | (२३६)         |

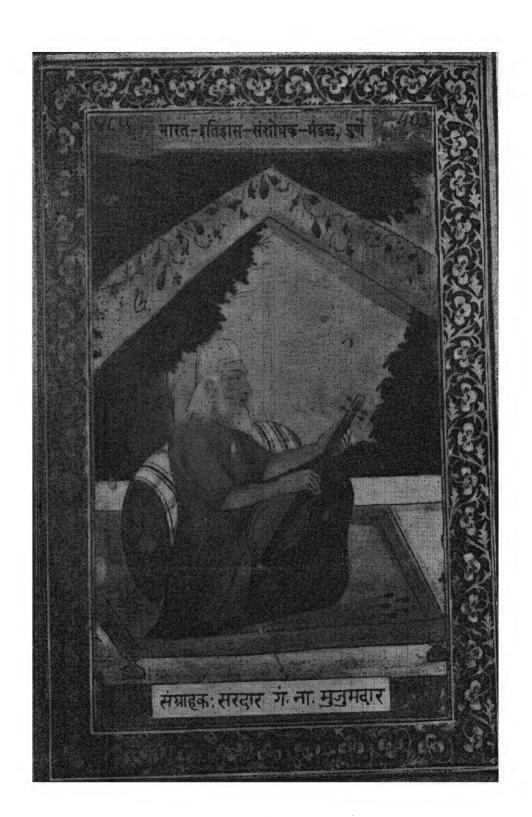

संत कबीर

#### चित्रों का परिचय

- र कबीर का प्रस्तुत चित्र भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना से प्राप्त किया गया है। इसकी मूलप्रति वहाँ की चित्रशाला में सुरिच्चित है। इसका त्राकार प्रेम्ं प्रप्ति हुन्ना है। यह चित्र नाना फड़न-वीस के चित्र-संग्रह से प्राप्त हुन्ना है। कहा जाता है कि नाना फड़नवीस संतों के प्रति श्रद्धा रखते थे त्रौर सदैव उनके चित्रों की खोज में रहते थे। उसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तरी भारत से यह चित्र प्राप्त किया था। चित्रकार या चित्र की तिथि त्रज्ञात है। नाना फड़नवीस का कार्य-काल सन् १७७३ से १७६६ तक रहा है। त्रात: यह चित्र कम से कम पौने दो सौ वर्ष पुराना है। (इस चित्र को प्रकाशित करने की त्राज्ञा प्रदान करने के लिये मैं भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना का कृतज्ञ हूँ।)
- र शारीर में पट्चक मेरु दंड के सामानांतर सुषुम्णा नाड़ी के विस्तार में नीचे से ऊपर तक छः चक हैं। उनके नाम हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मिणपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आजा। प्राणायाम की स्थित में इन चकों की सिद्धि दिव्यानुभूति में परिणत होती है। मूलाधार चक्र में कुँडलिनी है जो जाएत होकर समस्त चक्रों को पार कर सहस्रदल कमल में पहुँचती है और योगी को चरमसिद्धि तक पहुँचा देती है।
- ३ सहस्र दल कमल—यह तालु-मूल में स्थित होकर शिरोभाग में फैला हुन्ना है। इसी सहस्रदल कमल में ब्रह्मरंश्र है जहां मूलाधार चक्र की कुँडलिनी सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती हुई स्थिर हो जाती है। इसी कमल के मध्य में एक चंद्र है, वहां से सुधा का प्रवाह होता है

जिससे शरीरच्चय दूर होता है। योगी के समाधिस्थ होने पर ग्रामाहतनाद के गूंजने का यही स्थान है।

- ४ मूलाधार चक्र यह चक्र गुह्य स्थान के समीप स्थित है। इसमें चार दल होते हैं। इस चक्र पर मनन करने से साधक को दरदुरी (मेडक के समान उछलने की) शक्ति प्राप्त होती है। वह क्रमशः पृथ्वी को संपूर्णतः छोड़कर ग्राकाश में उड़ सकता है। बुद्धि-संपन्नता के साथ उसमें सर्वज्ञता ग्राती है। वह जरा ग्रोर मृत्यु को नष्ट कर सकता है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल में क्रमशः व, श, प, स का नाद संकृत होता है।
- १ कुंडिलिनी सुपुम्णा नाड़ी के मार्ग पर मूलाधार चक्र में एक सर्पाकार दिव्य शिक्त निवान करती है। उनका नाम कुँडिलिनी है।
  उसका शरीर सप की भौति साढ़े तीन बार मुड़ा हुन्ना है न्नौर वह न्नपनी पूँछ न्नपने मुख में दबाये हुए है। वह सप के समान शयन करती है न्नौर न्नपना ही प्रभा से न्नालोकित है। वह विद्युल्लता की भौति है। कुँडिलिनी प्राणयाम से जाग्यित होने पर क्रमशः
  पट् चक्रों में प्रवेश कर सुपुम्णा नाड़ी के सहारे सहस्र दल कमल के ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करती है। यह योग की चरमावस्था है।
- ६ स्वाधिष्ठान चक्र—यह चक्र लिंगमूल के समीप स्थित है। इसमें छः दल हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक विश्व में बंधनमुक्त श्रोर भयरिहत हो जाता है। वह इच्छानुसार श्राणिमा या लिंघमा सिद्धि का उपयोग कर सकता है। वह मृत्यु भी जीत लेता है। इस चक्र के सिद्धि होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः ब, भ, म, य, र, ल, का नाद भंकृत होने लगता है।
- ७ मिणिपूरक चक्र—यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। इसमें दस दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक इच्छात्रों का स्वामी हो सकता है। वह इच्छानुसार किसी दूसरे शारीर में प्रवेश कर

सकता है। स्वर्ण-निर्माण की शक्ति श्रौर गुप्त धन की दृष्ट उसे मिल जाती है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, का नाद फंकृत होने लगता है।

- प्रमाहत चक्र—यह चक्र हृदयस्थल के समीप है। इसमें बारह दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक भूत, भविष्य ऋौर वर्तमान जानने लगता है। वह वायु पर चल सकता है, ऋथवा उसे खेचरी शिक्त प्राप्त हो जाती है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, फ, ञ, ट, ठ, का नाद भंकृत होने लगता है।
- है विशुद्ध चक्र—यह चक्र कंठ के समीप है। इसमें सोलह दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक योगीश्वर की संज्ञा प्राप्त करता है। वह चतुर्वेदों का ज्ञाता होता है त्रौर उसकी प्रवृत्तियाँ संपूर्णत: त्रांतर्मुखी हो जाती हैं। वह सुदृढ़ शरीर में एक सहस्र वर्षों का जीवन व्यतीत करता है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमश: त्र, त्रा, इ, ई, उ, ऊ, त्रमृ, त्रमृ, लृ, लृ, ए, ऐ, त्रो, त्रो, त्रां, त्राः का नाद संकृत होने लगता है। यह चक्र स्वर-ध्वित का केंद्र है।
- १० श्राज्ञा चक्र—यह चक्र त्रिकुटी (भौंहों के मध्य स्थान) के समीप है। इसके दो दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक जो चाहता है, वही कर सकता है। यह प्रकाश का बिंदु है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से ह श्रीर च का नाद भंकृत होने लगता है।
- ११ मान चित्र—इस मानचित्र में भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में कबीर पंथ के केंद्रों स्त्रौर मठों की स्थिति स्त्रौर उनका प्रभाव प्रदर्शित किया गया है।

#### प्रस्तावना

कबीर की कविता एक युगांतरकारी रचना है। भक्त कवियों की विनयशीलता त्रौर त्रात्म-भत्र्यना के बीच में वह स्पष्ट कंठ में कही गई धार्मिक ऋौर सामाजिक जीवन की पत्तपात-कबीर की कविता रहित विवेचना है। उस कविता में समय की श्रंध-परंपरात्रों को छिन्नमूल करने की शक्ति है त्रौर जीवन में जागृति लाने की ऋपूर्व चमता। हिंदी साहित्य के धार्मिक काल के नेता के रूप में कबीर ने जितने साहस से परंपरागत हिंदू धर्म के कर्मकांड से संघर्ष लिया उतने ही साहस से उन्होंने भारत में जड़ पकड़ने वाली इस्लाम की नवीन सांप्रदायिक भावना से लोहा लिया। कबीर ने सफलतापूर्वक दोनों धर्मों की 'श्रधार्मिकता' पर कुठाराघात किया ऋौर एक नये संप्रदाय का सूत्रपात्र किया जो 'संतमत' के नाम से प्रख्यात हुआ। इस संप्रदाय ने शास्त्रीय जटिलताओं से सुलभा कर धर्म को सरल ऋौर जीवनमय बना दिया जिससे साधारण जनता भी उससे त्रांत: प्रेरणाएं ले सके । यही कारण है कि इस संतमत में समाज के साधारण ऋौर निम्न व्यक्ति भी सम्मिलित हो सके जिनकी पहुँच शास्त्रीय ज्ञान तक नहीं थी। कबीर ने साधारण जीवन के रूपकों द्वारा अथवा अनुभृतिपूर्ण सरस चित्रों के सहारे ही आतमा, परमात्मा त्रौर संसार की समस्यात्रों को सुलभाया। धर्म-प्रचार की इस शैली ने धर्म को व्यक्तिगत ऋनुभव का एक ऋंग बना दिया ऋौर समाज ने धर्म के वास्तविक रूप को पहिचान लिया।

जनता का यह गतिशील सहयोग कबीर की रचनात्रों के पच्न में त्रानुक्ल सिद्ध नहीं हुत्रा। कबीर संत पहले थे, किव बाद में। उन्होंने कविता का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए कंठ मुखरित नहीं किया, उन्होंने धर्म के व्यापक रूप को सुबोध बनाने के कविता का रूप लिए काव्य नियोजित किया। श्रतः कवीर में धार्मिक दृष्टिकोण प्रधान है काव्यगत दृष्टिकोण गौण।

यह दूसरी बात है कि जीवन में 'गहरी पैठ' होने के कारण उनकी कविता में जीवन की क्रांति सहस्रमुखी हो उठी । उससे धर्म प्राण्मय होकर स्त्रनेक चित्रों में साकार हो गया। संत कबीर कवि कबीर हो गए यद्यपि संत ने न तो भाषा के रूप को सँवारा श्रौर न पिंगल की मात्रिक स्रौर वर्णिक शैली का स्रनावश्यक स्रनुकरण किया। गेय पदों के रूप में उन्होंने कविता कही श्रौर जनता ने उसमें श्रपना कंठ मिला दिया। जनवाणी के रूप में ये पद समाज में संचरित हो गए। साथ ही साथ कबीर के नाम से जनता ने नवीन पदों की रचना करने में कबीर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति समभी। इस प्रकार कवीर की वाणी में ऐसे-ऐसे पद प्रचिप्त किए गए जिनमें न तो कबीर की आत्मा है ग्रौर न उसका त्रोज । कबीर ने 'पुस्तकज्ञान' का तिरस्कार किया था श्रतः स्वयं उन्होंने किसी विशिष्ट ग्रंथ को रचना नहीं की । वे तो जनता में उपदेश देते थे श्रीर श्रपने पदों को उपदेश का माध्यम बनाते थे। फलतः पदों में न तो कोई क्रमबद्धता है श्रीर न कोई शृंखला । कविता का रूप मुक्तक होने के कारण संत संप्रदाय के भक्तों द्वारा मनमाना बढाया-घटाया गया है। ग्रतः कबीर के नाम से प्रसिद्ध रचना में कबीर की वास्तिविक रचना पाना बहुत कठिन हो गया है। कबीर के नाम से पाई जाने वाली रचना श्रधिकांशतः कवीर के प्रथम शिष्य धर्मदास द्वारा ही लिखी गई है। बाद में तो कबीर-पंथी साधुत्रों ने अपनी स्रोर से बहुत सी रचना की स्रौर संत कबीर में ऋपनी प्रगाढ़ श्रद्धा होने के कारण उसे कबीर के नाम से ही प्रचारित किया। कबीर के प्रति इस श्रद्धा श्रौर भक्ति ने कबीर की कविता का वास्तविक रूप ही इमसे छीन लिया श्रौर श्राज कबीर के नाम से प्रचलित रचना को

हम संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे हैं।

इस समय कबीर की कविता के बहुत से संग्रह किवता के संग्रह प्रकाशित हैं। प्रायः सभी में पाठ-भेद हैं। इस हिन्दकोण से निम्नलिखित संस्करण अधिक प्रसिद्ध कहे जा सकते हैं:—

- संतबानी संग्रह (बेलवेडियर प्रेस) प्रकाशित सन् १६०५, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद ।
- २. बीजकमूल (कबीरचौरा, बनारस) प्रकाशित सन् १६३१, महाबीर प्रसाद, नेशनल प्रेस, बनारस केंट।
- ३. सत्य कबीर की साखी (श्री युगलानंद कबीरपंथी भारतपथिक) प्रकाशित सन् १६२०, श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस, बबई।
- ४. सद्गुरु कबीर साहब का साखी ग्रंथ (कबीर धर्मवर्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा) प्रकाशित सन् १९३५, महंत श्री बालकदास जी, धर्मवर्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा।
- ५. बीजक श्री कबीर साहव (साधु पूरनदास जी) प्रकाशित सन् १६०५, बाबू मुरलीधर, काली स्थान करनेलगंज, इलाहाबाद।
- ६. कर्वार ग्रंथावली (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) प्रकाशित सन् १६२८, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग।

उपर्युक्त संस्करणों में बीजक श्रीर साखी ग्रंथ श्रालग-श्रालग श्राथवा मिले हुए ग्रंथ हैं जिनसे कबीर की किवता का ज्ञान जनता में सम्यक् रूप से श्रावश्य हो गया किंतु इन सभी संस्करणों की संग्रहों की प्रामा- प्रामाणिकता चिंत्य है। बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित णिकता संतबानी संतबानी संग्रह का प्रचार सर्वाधिकार है किंतु यह संग्रह प्रति संतों श्रीर महात्माश्रों द्वारा एकत्रित सामग्री के श्राधार पर ही संकलित की गई है। उसका रूप साधु संतों के गाये हुए पदों श्रीर गीतों से ही निर्मित है, किसी प्राचीन

इस्तलिखित प्रति का आधार उसके संकलन में नहीं लिया गया और

यदि लिया भी गया है तो उसका कोई संकेत नहीं दिया गया।

कबीरचौरा ने जो बीजक मूल की प्रति प्रकाशित की है, उसका पाठ श्रानेक प्रतियों के श्राधार पर श्रवश्य है किंतु वे प्रतियाँ केवल 'साची रूप' से ही उपयोग में लाई गई हैं। इस

बीजक मूल प्रति का मूल ऋाधार कबीरचौरा का प्राचीन प्रचलित पाठ है। किंतु यह प्राचीन पाठ किस प्रति के ऋाधार पर है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

श्री युगलानंद कबीरपंथी भारतपथिक की प्रति प्रामाणिक प्रतियों की सहायता से भी प्रामाणिक नहीं हो सकी। श्री युगलानंद ने अपनी प्रति को अनेक प्रतियों से शुद्ध भी किया है। सत्य कबीर की 'जिन पुस्तकों से यह शुद्ध हुई है उनमें से एक साखी प्रति तो रसीदपुर शिवपुर निवासी श्रीमान् बख्शी गोपाललाल जी पूर्व अमात्य शिवहर राज्य के पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी जो संवत् १६०० की लिखी हुई है। दूसरी प्रति नागपुर इन्द्रभान जी निवासी श्री भैरवदीन तिवारी जी ने कृपाकर भेजी थी जिसमें अनेक संतों की वाणी के साथ-साथ यह साखी भी है और संवत् १८४२ की लिखी है और तीसरी प्रति मखदूमपुर जि० गया निवासी श्री नेतालालराम जी की भेजी हुई है, जिसमें यद्यिप सन्

संवत् नहीं लिखा है परंतु पुस्तक के देखने से जान पड़ता है कि यह

भी प्राचीन ही लिखी हुई है। इसके ऋतिरिक्त स्वामी श्रीयुगलानंद जी

<sup>े</sup>शीजक मूल के संपादक साधु लखनदास श्रीर साधु रामफलदास लिखते हैं :--

अपने मत तथा इस ग्रंथ का संशोधन ग्यार ग्रंथों से किया है जिसमें छः टीका टिप्पणी साथ हैं और पांच हाथ की लिखी पोथी हैं परंतु इन सब ग्रंथों को साची रूप में रखा था, केवल स्थान कबीरचौरा काशी के पुराने और प्रचलित पाठ पर विशेष ध्यान दिया गया है।

के पास ख्रौर भी ख्रम्नेक प्रतियां थीं जिससे उन्होंने इस पुस्तक को ख्रुद्ध कर लिया है।" (श्री खेमराज श्रीकृष्णदास) यदि श्रो युगलानन्द जी अपनी प्रति में संवत् १६०० की प्रतिवाली सामग्री रखते तो उनकी प्रति ख्रवश्य प्रामाणिक होती किंतु उन्होंने किया यह है कि 'कबीर साहव की जितनी साखियां जगत में प्रसिद्ध हैं सब इसी पुस्तक में' संकलित कर ली हैं ख्रौर उन्हें संवत् १६०० की प्रति की साखियों से यथास्थान शुद्ध किया है। इससे इस पुस्तक की बहुत-सी सामग्री संवत् १६०० की प्रति से द्यतिरक्त है ख्रौर उसकी प्रामाणिकता के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी प्रति में प्रामाणिक ख्रौर ख्रप्रामाणिक सामग्री एक साथ मिल गई है।

कबीर धर्मवर्धक कार्यालय सीयाबाग बड़ौदा का साखी ग्रंथ एक ग्रालोचनात्मक ग्रवतरिएका ग्रौर ग्रनुक्रमिएका के साथ है ग्रौर उसमें कबीर की सभी साखियाँ संग्रहीत हैं किंतु साखी ग्रंथ पुस्तक में किसी भी स्थान पर नहीं लिखा है कि साखियों के पाठ का ग्राधार क्या है। ग्रतः इस पाठ की प्रामािएकता के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

साधु पूरनदास जी का बीजक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध कहा जाता है।
संवत् १८६४ में उन्होंने उसकी 'त्रिज्या' लिग्वी। यह त्रिज्या 'पहली
बार बाबा देवीप्रसाद ऋौर मेवादास ऋौर मिस्त्री
बीजक बालगोविंद की सहायता से मुंशी गंगाप्रसाद
वर्मा लखनऊ के छापेखाने में छापी गई थी।

उसके बहुत श्रशुद्ध हो जाने के कारण हर जगह के साधु लोग बहुत शिकायत किया करते थे।.....सब साधु-महात्माश्रों की दया से एक प्रति हस्तलिखित बीजक त्रिज्या सिहत बुरहानपुर की लिखी हुई, साधु काशीदास जी साहब से हमको मिली। उस ग्रंथ की शुद्धता को देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ, और साधु काशीदास जी साहब ने इस त्रिज्या के शोधने में पूर्ण परिश्रम उठाकर सहायता दी है।" (बाबू मुरलीधर) यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि साधु काशीदासजो साहब की जो प्रति थी वह किस संवत् की थी ख्रौर उसका ख्राधार क्या था १ यों बीजक को कबीर के विचारों का पुराना संग्रह मानने में कोई ख्रापत्ति नहीं होनी चाहिए।

प्रामाणिकता के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए काशी नागरी प्रचारिगा सभा से रायबहादुर श्री (श्रव डाक्टर) श्यामसुन्दरदास जी ने कवीर अंयावली का प्रकाशन किया कबीर ग्रंथावली संस्करण दो प्राचीन प्रतियों के ग्राधार पर प्रस्तत किया गया है। एक प्रति संवत् १५६१ की लिखी हुई है ग्रौर दूसरी संवत् १८८१ की। ''दोनों प्रतियाँ मुन्दर श्राच्रों में लिखी हैं श्रीर पूर्णतया सुरक्तित हैं। इन दोनों प्रतियों के देखने पर यह प्रकट हुन्ना कि इस समय कबीरटास जी ने नाम से जितने ग्रंथ प्रसिद्ध हैं उनका कदाचित् दशमांश भी इन दोनों प्रतियों में नहीं है। यद्याप इन दोनों प्रतियों के लिपिकाल में ३२० वर्ष का ख्रांतर है पर फिर भी दोनों में पाट-भेद बहुत ही कम है। संबत् १८८१ की प्रति में संवत् १५६१ वालं। प्रति की ऋषेचा केवल १३१ दाहे ऋौर ५ पद श्रिधिक हैं। ११ नागरी प्रचारिणी सभा के इस संस्करण का मूल आधार संवत् १५६१ की लिखी हस्तलिखित प्रति है जिसके प्रथम ग्रौर ग्रांतिम पृष्टों के चित्र इस संस्करण के साथ प्रकाशित हैं। यदि इस प्रति को बारीकी से देखा जाय तो इसकी प्रामाणिकता के संबंध में संदेह बना ही रहता है। संदेह का पहला कारण तो यह है कि इस हस्तलिखित प्रति की पुष्पिका ग्रंथ में लिखे गए ग्राचरों से भिन्न ग्रौर मोटे ग्राचरों में लिखी गई है। समस्त ग्रंथ श्रौर पुष्पिका लिखने में एक ही हाथ नहीं मालूम होता । प्रति का स्रंतिम स्रंश यह है:-

इतिश्रीकबीरजीकीबांगींसंपूरगसमाप्तः ॥ साघी ॥८१०॥ श्रंग ॥६१॥ पद ४०२॥ राग १५॥

पुष्पिका यह है:--संपूर्णसंवत् १४६१ लिप्पकृतावाणारसमध्यपेम-

टाशाश्चा॥ ६२॥प्रशाप्याश्वाप्रशास्त्राम् वृत्तं मवत्रभूध्यतिषक्तायात्मासम्प्रवेषच्यप्तनाव्यस्तुक्त । तंत्र द्रासकाविवाजाति वी तमामक वाद्रः मणूनकं द्रशानाङ्गितितंमयायद्शुक्तावामारोशिनदियतार्थाः ३३ या। बाक्तम ले यमगक बीक्ता ह्यारा गडक मैती की की जिस्को नी बैठे में गा। बिहे में मा। तिहे हक मैती पांता |सामायन(मेटी जनमनी)मर्मन्त्रामा न्याना ममन्त्रमा न्यानम् ममन्त्रमा न्याम्बर्का बी जनमाज्ञा भाषि गावरिस् रही गरिका हाचाम्जांत्रतम् प्रित्योतिरम्मासास्य वर्षे विर्वित विनर्मा विमास भगवत्राति पंहरी त्र मुराधाप्तातम भगवा (तिर्धातम क्तस्त्रस्यामा अङ्ख्लाग तिसो ईक्तीया भाषा नाम ज्ञाहि ही जीया ॥ प्राप्त धर्म प्रेने आया। भाइ गाड तब रोघ तम् पण विजयो मी। छो। तिज्ञपाद्य विक्विति मी। प्याका हम संस्थिति वारा। तस्त्र ज्ञाति हिंदा हिंदा हिंदा । एपा घर जी ब ग्रामाण् ने प्रमण्य में मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मारा में मारा ने मारा मारा मारा मारा मारा मारा मारा क्रमरमामां तिञ्जमानि जीवके ममाक्ति आयार जब सम्मायामां विवास नो घनपावा।। मानिग राम मिलाक रिष्ठ मा त्तत्मीतोडिभयाग्रस्त्रज्ञा।गञ्जरतेषोटेषोठाबा॥मेगालगाऽञ्जरञ्जापैषाबा॥माचमीलकाघोकार्राज्ञ॥मावमगुकार् बासी जै। मावमगति सी सेवासोनी सनगुर्धगट सहँ मही छोते।। ऋग्ने उप जिनम नह महे। प्रसीय ति मिलि मन मेम नसमाई।जिब्लगमावमगतिमहीकरिहेगानबलगत्रवमागरक्त्तिहिहै।।जावमगतिविम्वाम् विन्नाम् दिनम् महेमचारहरिमगतिविन।। मुमतिमहरिस्ताधारिमेगीशगद्रतिप्रक्षिविम्बोम्। संपूर्णामगरिभामि 

संबत् १४६१ की हस्तिषिषित प्रति के झंतिम पृष्ठ की प्रतिषिपि।

चंद पठनाथ् मलुकदासबाचिबचाजांस्श्री रामरामञ्जयाद्रसि प्स्तकंद्रष्टवाता-इसंलितंमया यदिशुद्धं तोवाममदोशोनदियतां ॥

प्रति के त्रांतिम त्रांशका 'संपूरण' पुष्पिका में 'संपूर्ण' हो गया है। इस संबंध में श्री हज़ारी प्रवाद द्विवेदी भी लिखते हैं, 'एक बार 'इतिश्री कवीर जी की वाणी संपूरण समाप्तः ॥..... 'इत्यादि लिखकर फिर से अपेदाकृत मोटी लिखावट से 'सपूर्ण संवत् १५६१' इत्यादि लिखना क्या संदेहास्पद नहीं है ? पहली बार का 'संपूरण' ग्रौर दूसरी बार का 'संपूर्ण' काफ़ी संकेतपूर्ण हैं। एक ही शब्द के ये दो रूप--हिज्जे श्रीर श्राकार-प्रकार में स्पष्ट ही बता रहे हैं कि ये एक हाथ के लिखे नहीं हैं। ऐसा जान पड़ता है कि स्रोतिम डेड़ पंक्तियाँ किसी बुद्धिमान की कृति हैं। '१ इस प्रकार इस प्रति की पुष्पिका संपूर्ण ग्रंथ के बाद को लिखी हुई जान पड़ती है। पुष्पिका में एक बात श्रीर ध्यान देने योग्य है। मूल में 'ल' 'क' 'श्री' जिस आकार-प्रकार में लिखे गए हैं उस त्राकार-प्रकार में वे पुष्पिका में नहीं लिखे गए। फिर मूल प्रति में 'य' ग्रौर 'व' के नीचे बिंदु रक्खे गए हैं जो पुष्पिका के 'य' ग्रौर 'वं के नीचे नहीं हैं। 'दोष' के हिज्जे के द्यांतर ने तो यह स्पष्ट हो निश्चित कर दिया है कि पुष्पिका ऋौर मृल एक ही व्यक्तिद्वारा नहीं लिखे गए। मूल के अंतिम पृष्ट की चौथी पंक्ति में है:-- 'पीया दूध रुध्र हु त्राया । मुई गाइ तब दोष लगाया । यही 'दाष' पुष्पिका में दोशो न दियतां भें 'दोश' लिखा गया है। इसी प्रकार मूल में 'इंद्री स्वारिथ सब कीया बंध्या भ्रम सरीर' में 'इंद्री' के 'द्र' का जो रूप है वह पुष्पिका में 'याद्रसि पूस्तकं द्रष्ट्वा' में 'याद्रसि' श्रौर 'द्रष्ट्वा' के 'द्र' का रूप नहीं है। इन अनेक कारणों से यह प्रति प्रामाणिक ज्ञात नहीं होती। संदेह का दूसरा कारण यह है कि इस प्रति में पंजाबीपन बहुत है जब कि बनारस में लिखी जाने के कारण इसमें पूर्वीपन ही ऋधिक

<sup>9</sup> कबीर--एष्ठ १९(दिन्दी-ग्रंथ-रलाकर सीरीज़, बम्बई १९४२)

होना चाहिए। फिर कबीर की बोली 'पूरबी' ही अधिक होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि उनका सारा जन्म 'सिवपुरी (काशी) में ही व्यतीत हुआ। दस पंजाबीपन का कारण स्वयं प्रथ के संपादक बाबू श्यामसुन्दरदास की 'समभ में नहीं त्राता।' वे लिखते हैं "या तो यह लिपिकत्तो की कृपा का फल है अथवा पंजाबी साधु अों की संगति का प्रभाव है। " यदि यह पंजाबीपन लिपिकत्ती की 'कृपा का फल' है तो प्रति में कबीर साइब का शुद्ध पाठ ही कहाँ रहा ? ऋौर यदि यह पंजाबी साधुत्रों की संगति का प्रभाव है तो क्या बनारस में रहने वाले कबीर साहब पर बनारस की बोली या बनारस के साधुत्रों का कुछ भी प्रभाव नही पड़ा ? संपादक द्वारा दिए गए ये दानों कारण केवल मन समभाने के लिए हैं। इस संस्करण में जो पाठ प्रामाणिक माना गया है उसमें भी अनेक भूलें हैं। हस्तलिखित प्रतियों में एक लकीर में सभी शब्द मिलाकर लिख दिए जाते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द से त्रालग नहीं रहता। त्रातः पंक्ति को पढ़ने में दृष्टि का श्रम्यास हाना चाहिए जिससे शब्दों का श्रलग श्रलग क्रम स्पष्ट पढ़ा जा सके। इस्तलिखित प्रति को छपाते समय संपादक को संदर्भ ऋौर ऋषे समक कर शब्दों का स्पष्ट रूप लिखना चाहिए। कबीर ग्रंथावली में अनेक स्थलों पर शब्दों को अलग-अलग लिखने में भूल हो गई है। कहीं एक शब्द दूसरे से जोड़ दिया गया है, कहीं किसी शब्द को ताड़कर आगे और पोछे के शब्दों में मिला दिया गया है जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया है। उदाहरणार्थ रागु गौड़ी के बारहवें पद की दो पंक्तियाँ लीजिए: --

घोल मंदलिया बैलर बाबी, कऊवा ताल बजावै। पहरि चोल नांगा दह नाचै, भैंसा निरति करावै॥

भिसगल जनम सिवपुरी गवाइआ ।

मरती बार मगहरि उठि आ इत्रा ॥ रागु गौड़ी१५

निक्वीर संथावली, पृष्ठ ९२

यहाँ 'बैलर बाबी' श्रौर 'चोल नांगा दह नाचै' का कोई श्रर्थ नहीं होता। वास्तव में 'बैलर बाबी' के स्थान पर होना चाहिए 'बैलर बाबी' श्रौर 'चोल नांगा दह नाचै' के स्थान पर 'चोलना गादह नाचै'। इस प्रकार के श्रशुद्ध पाठ कबीर ग्रंथावली में भरे पड़े हैं। श्रतः कबीर की कविता का प्रामाणिक पाठ इस संस्करण द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

कबीर का प्रामाणिक पाठ जानने के संबंध में हमारे पास कोई विशेष सामग्री नहीं है। कबीर ने पुस्तक-ज्ञान का सदैव तिरस्कार किया है । त्रातः इसमें संदेह है कि उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना की होगी। उन्होंने जीवन ग्रौर संसार पर चिंतन कर उपदेश दिए श्रौर शिष्यों ने उन्हें स्मरण रखकर बाद में पुस्तक रूप से प्रस्तुत किए। कबीर ने पुस्तकों से ऋध्ययन तो नहीं किया किंतु उन्होंने ऋपना ज्ञान सत्संग त्रौर स्वानुभूति से त्रवश्य त्र्राजित किया। वे साधारणतः पढ़े-लिखे हो सकते हैं क्योंकि ग्राह्मर-ज्ञान से संबंध रखने वाली 'बावन श्रखरी अन्होंने लिखी है। यह कहा जा सकता है कि 'पंद्रह तिथि' 'सात बार' स्रौर 'बावन ऋखरी' जोगेसुरीबानी की परंपरा हो सकती है स्रोर नाथपंथ से उसका विशेष प्रचार भा हो सकता है किंतु एक बात है। कबीर की 'पंद्रह थिंतां' 'सात बार' के समानांतर गोरखबाना में 'पंद्रह तिथि' श्रीर 'सप्तवार' की रचना तो हमें मिलती हैं किंतु 'बावन श्रखरी की रचना प्राप्त नहीं होतो। 'बावन श्रखरी' की परंपरा की भी संभावना हो सकती है क्योंकि जायसी जैसे सूफ़ी सिद्धांत से प्रभावित कवि ने 'ग्रखरावट' की रचना कर वर्णमाला के बावन ग्रद्धरों के

भिक्षीर संसा दूरि करु कागद देह बिहाइ। बावन ऋखर साथि के हिर चरिनी चितु लाइ॥ सलीकु १७३ विदिश्रा न परंड बादु नहीं जानंड। हिर गुन कथत सुनत बंडरानो॥ रागु बिलावलु २

संकेत लिखे हैं। फिर भी 'बावन ग्राखरी' से कबीर में ग्राच्तर-ज्ञान की संभावना हम मान सकते हैं। हाँ, यह ग्रावश्य कहा जा सकता है कि कबीर की गति साहित्य-शास्त्र में ग्राधिक नहीं थी। यदि वे साहित्य-शास्त्र से परिचित होते तो ग्रापनी भाषा का श्रांगार ग्रावश्य करते ग्रीर उसका ग्रावख्य निश्चय दूर कर देते। उनकी भाषा में साहित्यगत संस्कार नहीं हैं ग्रीर वह जन-समुदाय की भाषा का ग्रापरिष्कृत रूप ही लिए हुए हैं। छंदों में भी मात्रा ग्रीर वर्ण की ग्रानेक भूलें हैं। एक ही विचार ग्रानेक बार दुहराया गया है। रूपक ग्रीर उदाहरण साहित्य की परंपरा से नहीं लिए गए, वे जीवन की घटना ग्रों के प्रतिविंव हैं। इस प्रकार उनकी भाषा ग्रीर भाव-राशि साहित्य चेत्र की परिधि से बाहर ही है। फिर जब उन्होंने एक बार भी 'लिखने' की बात नहीं कही तब उनकी वाणी का वास्तिविक रूप प्राप्त होना किटन ही नहीं, ग्रासंभव है।

कबीर के नाम से ग्राज बहुत से ग्रंथ हमारे सामने हैं। वे स्वयं कबीर द्वारा रचित हैं ग्रथवा उनके शिष्यों द्वारा, यह भी संदिग्ध है। इतनी बात तो निश्चित है कि वे एक ही लेखक के खोज रिपार्ट द्वारा नहीं लिखे गए। उनमें शैली की बहुत भिन्नता है यद्यपि सभी शैलियों की भाषा में साहित्यिकता बहुत थोड़ी है। उसका कारण यह है कि इन सभी ग्रंथों के लेखक संत ही थे, किव नहीं। उनका दृष्टिकोण धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार था, साहित्य-शैलियों का निर्माण नहीं।

नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस की खोज रिपोर्ट के ऋनुसार सन् १६०१ से लेकर सन् १६२२ की खोज में कबीर द्वारा रचित ८५ प्रतियों की सूची मिलती है। उनका विवरण इस प्रकार है:—

सन् प्रंथ नाम पद्य-संख्या विवरण १६०१ १ कबीर जी की साखी ६२४ ज्ञान विषय पद्य २ राम सार १२० राम महिमा

| सन्            | प्रंथ नाम              | पद्य-संख्या | विवरण                         |  |  |
|----------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| १६०२           | १ कबीर जी के पद        | १५१२        | पद                            |  |  |
|                | २ कवीर जी की रमैनी     | •••         | •••                           |  |  |
|                | ३ कबीर जी की साखिय     | ıř          | •••                           |  |  |
|                | ४ कवीर जी की साखी      | • • •       | इसका एक प्रति त्यौर           |  |  |
|                |                        |             | भी है।                        |  |  |
|                | ५ कबीर जी के दांह      | ४३२         | नीति स्रोर धर्म विपय          |  |  |
|                |                        |             | के दाहे                       |  |  |
|                | ६ कबीर जी के पद        | •••         | •••                           |  |  |
|                | ७ कबीर जी के कृत       | •••         | •••                           |  |  |
|                | म राग सोरट का पद       | • • •       | मीरां, कवीर ग्रौर नाम-        |  |  |
|                |                        |             | देव जी के पद                  |  |  |
| १६०६           | १ श्रमर मूल            | •••         | •••                           |  |  |
|                | २ त्रनुराग सागर        | •••         | •••                           |  |  |
|                | ३ उग्र जान मूल सिद्धां |             | •••                           |  |  |
|                | ४ कबीर परिचयकी सा      | खी          | •••                           |  |  |
|                | ५ ब्रह्म निरूपग्       | •••         | •••                           |  |  |
|                | ६ शब्दावली             | •••         | इसकी एक प्रति ऋौर             |  |  |
|                |                        |             | भी है।                        |  |  |
|                | ७ हंसमुक्तावली         | •••         | •••                           |  |  |
| 3039-2039-2038 |                        |             |                               |  |  |
|                | १ श्रठपहरा             | २०          | त्र्याठ प्रहर के <b>दैनिक</b> |  |  |
|                |                        |             | त्राचार                       |  |  |
|                | २ ऋनुराग सागर          | १५६०        | त्र्याध्यात्मिक विचार         |  |  |
|                | ३ श्रमर मूल            | ११५५        | श्रध्यात्म ज्ञान              |  |  |
|                | ४ उग्रगीता             | १०२५        | कबीर श्रीर धर्मदास में        |  |  |
|                |                        |             | ज्ञान-संवाद                   |  |  |
|                |                        |             |                               |  |  |

ग्रंथ नाम पद्य-संख्या विवरण सन् ५ कबीर श्रौर धर्मदास की गोष्ठी २६ कबीर श्रौर धर्मदास में ज्ञान-संवाद ६ कबीर परिचय की साखी ३३५ ... ... ८०० धर्मदास को उपदेश ७ कबीरबानी ८ निर्भय ज्ञान ७०० धर्मदास से कबीर का श्रात्म-चरित्र वर्णन ३०० ब्रह्म का स्वरूप वर्णान ६ ब्रह्म निरूपण १० रमैनां ४८ सिद्धांत विषयक पद्य ६३ रामोचारण से त्रातम ११ रामरत्ता रचा १२ शब्द वंशावली ८७ त्राध्यात्मिक तत्व १८५० ,, ,, इसकी एक १३ शब्दावली प्रति ऋौर है। १४ संत कबीर बंदी छोर ८५ श्राध्यात्मिक सिद्धांत १५ हिंडोरा वा रेखता २१ स्राध्यात्मक विपय पर गीत १६ हंसमुक्तावली 380 ... २५ स्राध्यातिमक सिद्धांत १७ ज्ञानस्तोत्र श्रौर ब्रह्म-निरूपण १८ कबीर की बानी १६५ ११3१-0138-3038 १ श्रद्धारखंड की रमैनी ६१ ऋाध्यात्मिक उपदेश २ ऋत्तरभेद की रमैनी ६० स्त्राध्यात्मिक ज्ञान ३ त्रगाध मंगल ३४ योग साधन १५०४ त्राध्यात्मिक उपदेश ४ श्रनुराग सागर ५ त्रलिफ नामा (१)

38

"

ग्रंथ नाम पद्य -संख्या सन् विवरण ६ त्र्रालिफ नामा (२) ४१ त्राध्यातिमेक उपदेश ७ ऋर्जनामा कबीर का २० प्रार्थना ८ श्रारती कबीर कृत ६० ऋारती-विधि ६ कबीर श्रष्टक २३ ब्रह्म-प्रशंसा १० कबीर गोरख की गुष्टि १६० कबीर गोरख संवाद ११ कबीर जी की साखी १६०० श्रध्यात्म ज्ञान १२ कबीर साहब की बानी ३८३० १३ कर्मकांड की रमैनी १४ गोष्टी गोरख कबीर की ६५ गोरख कबीर संवाद १५ चौका पर की रमैनी ४१ धार्मिक सिद्धांत १६ चौंतीसा कबीर का ७५ १७ छप्पय कबीर का २६ भक्तों के विषय में १८ जन्मबोध २५० स्राध्यात्मिक ज्ञान १६ तीसा जंत्र २० नाम माहात्म्य (१) ३२ नाम महिमा २१ नाम माहातम्य (२) ३९५ २२ पिया पिछानबे को ऋंग ४० श्रध्यातम ज्ञान २३ पुकार कबीर कृत २२ ब्रह्म-स्तुति २४ बलख की पैज ११५ कबीर श्रौर शाह बलख संवाद २५ बारामासी ५० ऋध्यात्म ज्ञान २६ बीजक कबीर का 400 "

रद बाजक कबार का पूछक ,,
२७ मक्ति का त्रंग ३४ मक्ति का प्रभाव
२८ मुहम्मद बोध ४४० कबीर त्रौर मुहम्मद संवाद
२६ माषों षंड चौंतीसा पूपूप त्रध्यात्मज्ञान, भक्ति त्रौर
सद्गुण

पद्य-संख्या ग्रंथ नाम विवरण सन् ३० मंगलं शब्द १०३ ब्रह्म प्रशंसा १६७० गुरु महिमा श्रीर ३१ रखता श्रध्यातम ज्ञान ३२ शब्द त्र्यलह दुक १६५ ऋाध्यातिमक सिद्धांत ३३ शब्द राग काफ़ी स्त्रीर राग फगुवा २३० ३४ शब्द रागगौरी स्त्रौर रागमैरव १०४ स्त्राध्यात्मिक सिद्धांत ३५ सतनामा या सत कबीर ७२ ३६ सतसंग कौ ऋंग ३० सत्संग महिमा ३७ साध कौ स्रंग ४७ भक्त ऋौर भक्ति-निरूपण ३८ सतसंग कौ ऋंग ३० सतसंग महिमा ३६ स्वांस गुंजार १५६७ प्रागायाम ४० ज्ञानगुदड़ी ३० श्राध्यात्मिक सिद्धांत ४१ ज्ञानचौंतीसा ११५ ४२ ज्ञानसरोदय २००संगीत ऋौर ऋध्यात्म सिद्धांत ५७० संत महिमा ४३ ज्ञानसंबोध ४४ ज्ञानसागर १६८० ग्रध्यात्म ज्ञान 3535-4533-0838 १ कायापंजी ८० योग २ विचारमाला ६०० उपदेश ३ विवेकसागर ३२५ उपदेश ऋौर गीत १६२०-१६२१-१६२२ १ बीजक १४८० भक्ति, ज्ञान २ सुरति संवाद ३०० ब्रह्म-स्तुति ३ ज्ञानचौतीसा १३० ज्ञान श्रौर भक्ति

पद्य संख्या सन् प्रथ नाम विवरण १६२३-१६२४-१६२५ ३६२ एकदेव पूजा श्रौर गुर-१ ऋखरावती विश्वास २ ग्रनुराग सागर १४४० ज्ञानोपदेश ३ उग्र गीता १०५५ विविध योग ४ एकोतरी सुमिरन ६० ॐकार महिमा ५ कबीर देवदूत गोष्ठी १=० गुरु महिमा ६१७ ज्ञानोपदेश ६ कुं भावली ७ गरुड़ बोध ४५० सृष्टि की कथा द ति**रजा** की साधी ३५२ देह, प्रकृति, ब्रह्म, निरूपण १५४ ग्रात्म निरूपण ६ द्वादश शब्द १० बीजक १७४० श्रध्यातम ज्ञान ११ मन्ष्य विचार ५२८ साखी व फुटकर रेखता १२ यज्ञ समाधि ३६० उपदेश १३ रमैनी २६४ धर्म संबंधी विचार २२५ मंत्र-विवरण १४ सुमिरण साठिका १०६ जानोपदेश १५ ज्ञान तिलक १६ ज्ञान संबोध 388 (श्रप्रकाशित) १६२६-१६२७-१६२८ (ना० प्र० प० भाग २०, ऋंक २ से) १६ 38-0538-3538 —गुरु माहातम्य, शब्द माहातम्य, १ ऋखरावत नाम माहातम्य, ज्ञान वर्णन -- ब्रह्मविद्या, माया एवं जीव विप-२ कबीर बीजक बीजक रमें नी यक भजन

-कबीर गोरख का श्राध्यात्मिक विषय

पर बाद-विवाद

३ कबीर गोरख गोष्ठी

| ४ कबीर जी के पद ऋौर   | —मायादि को निस्सारता स्त्रौर       |
|-----------------------|------------------------------------|
| साषियाँ               | ब्रह्मज्ञान संबंधी पद              |
| ५ कबीर जी के वचन      | —-त्र्रात्मोपदेश                   |
| ६ कबीर सुरति योग      | —कृष्ण श्रौर युधिष्ठिर के संवाद    |
|                       | में भक्त का रूप                    |
| ७ कुरम्हावली          | —सृष्टि की कथा                     |
| ८ भूलना               | —कंठीमाला त्रादि त्राडंबर खंडन     |
| ६ दत्तात्रय गोष्टी    | -दत्तात्रेय की साधनादि क्रियात्रों |
|                       | का खंडन                            |
| १० रमेनी              | —उपदेश                             |
| ११ रेखता              | ,,                                 |
| १२ बशिष्ठ गोष्ठी      | जीव, माया, ब्रह्म के संबंध में     |
|                       | वशिष्ठ की स्रानभिज्ञता स्रौर       |
|                       | निज मत का उपदेश                    |
| १३ साधु माहातम्य      | —साधु स्रौर गुरु की महत्ता         |
| १४ सुर्रात शब्द संवाद | — ब्रह्म ज्ञान                     |
| १५ स्वांस गुंजार      | -श्वासों का वर्णन श्रौर साधु-      |
|                       | उपदेश                              |
| १६ ज्ञानस्थित ग्रंथ   | —नाम माहात्म्य, स्रजया जाप         |
|                       | तथा मंत्र                          |

यदि इन सभी प्रतियों के नाम श्रौर विषय पर दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि कुछ ग्रंथ भिन्न नाम की प्रतियों में हैं श्रौर कुछ श्रन्य बड़े ग्रंथों के भाग मात्र है। यथा 'सतसंग को श्रंग' (३६) या 'साध को श्रङ्ग' (३७) निश्चय ही कबीर जी के पद या कबीर जी की साखी के श्रङ्ग हैं। यदि स्वतंत्र ग्रंथों की गिनती की जाय तो वे श्रधिक से श्रधिक ७४ होंगे। किंतु क्या ये सभी ग्रंथ प्रामाणिक हैं १ कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं जो केवल काल्पनिक कथावस्तु के श्राधार पर हैं, जैसे बलख की पैज, मुहम्मद बोध अथवा कबीर गोरष की गुष्टि। शाह बलख, मुहम्मद त्रौर गोरखनाथ से कभी कबीर का संवाद हुआ ही न होगा क्योंकि ये सब कबीर के पूर्ववर्ती हैं। कबीरपंथी साधुओं ने कबीर साहब का महत्त्व बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा में ये ग्रंथ लिख दिये होंगे। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में कुछ ही ग्रंथों का लिपिकाल दिया गया है। इसके अनुसार सबसे पुराने हस्तलिखित ग्रंथ निम्नलिखित हैं:—

१ कबीर जी के पद ३ कबीर जी की साखी

२ कबीर जी की रमैनी ४ कवीर जी कौ कृत

इन ग्रंथों का लिपिकाल विक्रम संवत् १६४९ दिया गया है श्रौर रचना-काल संवत् १६००। कबीर १६०० तक जीवित नहीं रहे यह

निर्विवाद है। श्रातः ये ग्रंथ उनके द्वारा नहीं लिखे जोधपुर राज्य जा सकते; उनके शिष्यों द्वारा इनकी रचना कही पुस्तकालय जा सकती है। ये सभी ग्रंथ जोधपुर के राज्य-के ग्रंथ पुस्तकालय में सुरिक्ति कहे गए हैं। मैंने जोधपुर के राज्य-पुस्तकालय से कबीर संबंधी सभी ग्रंथों की

प्रतिलिपियाँ मँगवाई । वहाँ सं मुभे ८ हस्तिलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई जो निम्नलिखित हैं :—

१ कबीर गोरष गुष्ट (पत्र संख्या ७)

२ कबीर जी की मात्रा (,, १)

३ कबीर परिचय ( ,, १३)

४ कबीर रैदास संवाद ( ,, २)

५ कबीर साखी ( ,, ३६)

६ कबीर धम्माल (,, ११)

७ कबीर पद (,, २४)

८ कबीर सार्खा ( ,, ६)

इन प्रतियों में खोज रिपोर्ट द्वारा निर्दिष्ट 'कबीर जी कौ कृत' श्रौर कबोर जी को रमेनी' नहीं हैं। 'कबोर जी की साखी' श्रौर 'कबीर जी के पद' श्रवश्य हैं। किंतु जोधपुर राज्य पुस्तकालय से प्राप्त हुए एक ग्रंथ को छोड़कर किसी भी ग्रंथ में लिपिकाल नहीं दिया गया है। केवल 'कबीर गोरष गुष्ट' का काल संवत् १७६५ दिया गया है। श्रतः खोज रिपोर्ट का प्रमाण संदिग्ध श्रीर श्रविश्वसनीय है।

मैंने कबीर संबंधी अनेक इस्तलिखित ग्रंथ देखे हैं किंतु उनके शुद्ध रूप के संबंध में मुक्ते विश्वास कम हुआ है। इसके अनेक कारण है:—

- १. कबीर पंथ के अनुयायी प्रमुखतः समाज की निम्नश्रेणी के होने अनेक हस्ति खित के कारण साहित्य और भाषा के ज्ञान में अत्यंत साधारण होंगे। अतः हस्ति पि-लेखन में उनसे बहुत सी भूलें हो सकती हैं।
- २. कबीर का काब्य अधिकतर मौिलक ही रहा। वह गुरु के मुख में अधिक प्रभावशाली है, पुस्तक में नहीं। अतः कबीरपंथ में पुस्तक का महत्त्व गुरु में अपेद्धाकृत कम है। सद्गुरु का उपदेश 'कर्ण-विभूषण' के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, पुस्तक-पाठ से नहीं। इसलिए पुस्तक-पाठ सदैव अप्रधान समभा गया है। जब गुरु का उपदेश प्रधान हां गया तब परंपरागत पाठ में परिवर्तन होने की आशंका यथेष्ट हो जाती है। प्रत्येक गुरु उस पाठ में अपनी स्मरणशक्ति के अनुसार कम या अधिक परिवर्तन कर सकता है। फिर गुरु हो जाने पर तो अपनी ओर से घटाने और बढ़ाने का अधिकार भी वह रख सकता है। इस प्रकार प्रथम पाठ से यह उपदेश कितना दूर होगा, यह अनुमान किया जा सकता है। फिर युगों के प्रवाह में सिद्धांतों की रूप-रेखा में भी भिन्नता आ सकती है। नये सिद्धांतों के बीच में पड़-कर कितना की दिशा दूसरी ही हो जाती है।
- ३. कबीर के सिद्धांत जनता में व्यापक रूप से प्रचलित थे। उनके विचार भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों में प्रचारित होते रहे। श्रातः प्रांतीयता के दृष्टिकोण से श्रयवा श्रशिच्चित जनता के

संपर्क में ग्राने से उनके पदों ग्रीर साखियों में बहुत भिन्नता ग्रा सकती है। कबीर ग्रंथावली का पंजाबीपन इस बात का प्रमाण है। भाषा ग्रीर भावों को इस भिन्नता से बचाने के लिए कभी कोई संघ ग्रीर संगीति की ग्रायोजना नहीं हुई। न कभी कोई ऐसा प्रयत्न हुग्रा जिससे भिन्न भिन्न प्रांतों में प्रचलित वाणी को एक रूप दे दिया जाता जैसा कि बौद्ध या जैन धमों में हुग्रा करता था। योग्य ग्रीर मान्य ग्राचार्यों के विचार-विनिमय ग्रथवा परामर्श से जो काव्य में एक रूपता ग्राती वह प्रित्त ग्रथवा भूले हुए सिद्धांतों को व्यवस्थित कर सकती। किंतु इस प्रकार के प्रयत्न कबीरपंथ में कभी नहीं हुए।

४. हस्तलिखित ग्रंथों में जो पंक्तियाँ लिखो जाती हैं वे एक पूरी लकीर की लंबाई में कभी पूर्ण होती हैं, कभो अपूर्ण । यहाँ तक कि शब्द भी टूट जाते हैं। प्रतिलिपि करने में ऐमं स्थलों पर अनेक भूलें हो जाती हैं। पंक्तियों में शब्द भी आपस में जुड़े रहते हैं और वे शब्द स्पष्टतः आखों के सामने न रहने से कभी कभी प्रतिलिपियों में खूट जाते हैं। ऐसे प्रसंग अनेक बार हस्त-लिखित प्रतियों में पाये जाते हैं। इस संबंध में कबीर ग्रंथावली से एक उदाहरण दिया जा चुका है। एक पूरा शब्द जब पंक्त के अंत में टूट जाता है तब कभी-कभी उसे दूसरी पंक्ति में जांड़ने भ्रांति हो जाती है। विराम चिन्हों के अभाव में यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है।

प्र. कहीं कहीं श्रशुद्ध शब्द या चरण के नीचे बिंदु रखकर उसे छोड़ने का संकेत होता है या उस पर हरताल लगा दी जाती है किंतु प्रतिलिपिकार उस बिंदु को न समभकर श्रथवा हरताल के हलके पड़ जाने से श्रशुद्ध शब्द या चरण की प्रतिलिपि कर ही लेता है। वह हाशिया में दिए हुए छोड़े गये शब्दों को पंक्तियों में जोड़ भी लेता है।

६.कहीं कहीं पत्र संख्या न डालने से पदों के क्रम में भी बहुत ग्राइचन पड़ जाती हैं। पृष्ठों के बजाय पत्रों पर ही संख्या लिखी जाती है। ग्रात: एक पत्र की संख्या मिट जाने पर दूसरा पत्र ग्रापने संदर्भ की सूचना नहीं दे सकता जब तक कि उसमें कोई ट्टा हुन्ना शब्द या चरण न हो। इस कठिनाई से वह पत्र ग्रंथ में कहाँ जोड़ा जाय यह एक प्रश्न हो जाता है। यदि दो-तीन पत्रों के संबंध में ऐसी कठिनाई हो गई तो सारा हस्तिलिखित ग्रंथ ही क्रम-विहीन हो जाता है। उदाहरण के लिए नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली में 'गोकल नाइक बीटुला मेरो मन लागौ तोहि रं' (पद्भ) के बाद 'स्रब मैं पाइबौ रे ब्रह्म गियान' (पद६) है किंतु जोधपुर-राज्य पुस्तकालय की 'स्रथ कबीर जी के पद' में पद ५ के बाद 'मन रे मन ही उलिट समाना' पद है जो कबीर ग्रंथावली में दबौ पद है। त्रानु-मान होता है कि जिस मूल प्रति से जोधपुर-राज्य पुस्तकालय की प्रति-लिपि बनाई गई होगी उसका एक पत्र खो गया होगा।

७ कबीर के काव्य की प्रतियां स्वयं किव द्वारा अथवा किसी संस्था द्वारा न लिखी जाकर भिन्न-भिन्न स्थानों में तथा भिन्न-भिन्न युगों में की गई हैं। छुपाई के अभाव में प्रामाणिक प्रतियों की प्रति-लिपियों में भी अनेक अशुद्धियाँ आ जाती हैं। किसी प्रति की जितनी ही अधिक प्रतिलिपियाँ होंगी उसमें अशुद्धियों का अनुपात उतना ही अधिक बढ़ता जावेगा। फिर बड़ी रचना होने के कारण एक ही प्रति की प्रतिलिपियों में अनेक व्यक्तियों का हाथ हो सकता है। वहाँ भूलें और भी अधिक हो सकती हैं। समानता का अभाव तो हो ही जायगा। फिर यदि लिपिकार अहंभाव से युक्त होगा तो वह पाठ को अपनी ख्रोर से शुद्ध भी कर लेगा।

८. भाषा-विज्ञान के त्र्यनुसार त्र्यनेक पीढ़ियों में उच्चारण-मेद हो जाना स्वाभाविक है। त्र्यतः जब तक मूल प्रति या उससे की गई प्रामाणिक प्रति न मिले तब तक पाठ के संबंध में पूर्ण त्राश्वस्त होना त्रात्यंत कठिन है।

६. किसी रचना के भिन्न भिन्न पाठों में ठीक पाठ चुनने का कार्य यदि किसी गुरु के द्वारा किया भी गया तो उसके चुनाव की उपयुक्तता भी संदिग्ध ही है। श्रीर यदि चुना हुश्रा पाठ मूल पाठ से भिन्न है तो फिर मूल पाठ श्रागे चलकर सदैव के लिए ही लीप हो जाता है।

इस प्रकार प्रतिलिपिकारों की श्रज्ञानता, समय का श्रत्याचार,
गुरुश्रों की श्रहम्मन्यता, छपाई के श्रमाव में हस्तलेखन की किटनाइयाँ, किन्ता के भिन्न-भिन्न प्रांतों में व्यापक श्रौर मौखिक प्रचार
ने कबीर के काव्य को मूल से कितना विकृत किया होगा इसका श्रनुमान हम सरलता से कर सकते हैं। जब तक किसी प्राचीनतम प्रति
का श्रन्य समकालीन प्रतियों से भिलान कर शुद्ध पाठ प्रस्तुत न किया
जाय तब तक हम कबीर के शुद्ध पाठ के संबंध में संतुष्ट नहीं हो सकते।

उपयुक्त समीचा को दृष्टि में रखते हुए कबीर की रचना का प्रामाणिक पाठ प्राप्त करना कठिन है। मेरे सामने ऋधिक से ऋधिक विश्वसनीय पाठ श्री ऋादि गुरु ग्रंथ साहब का जात

श्री गुरु ग्रंथ साहब होता है श्री ग्रंथ साहब का संकलन पाँचवें गुरु श्रो अर्जुनदेव ने सन् १६०४ (संवत् १६६१) में किया

था। सन् १६०४ का यह पाठ ऋत्यंत प्रामाणिक है। इसका कारण यह है कि आदि श्री गुरु ग्रंथ सिक्लों का धिमक ग्रंथ है। यह ग्रंथ सिक्लों द्वारा 'देव स्वरूप' पूज्य होने के कारण ऋपने रूप में ऋतुएण हैं और इसके पाठ को स्पर्श करने का साहस किसी को नहीं हो सका। यहाँ तक कि एक-एक मात्रा को मत्रशक्ति से युक्त समफकर उसे पूर्ववत् हो लिखने ऋौर छापने का कम चला ऋाया है। यह ग्रंथ गुरुमुली लिपि में है। जब गुरुमुली लिपी में यह देवनागरी लिपि में छापा गया तब 'शब्द के स्थान शब्द' रूप में ही इसका रूपान्तर हुआ क्योंकि सिक्ल धर्म के ऋतुयायियों में विश्वास है कि महान् पुरुपों की तरफ से जो ऋत्यायियों में विश्वास है कि महान् पुरुपों की तरफ से जो ऋत्यायियों में विश्वास है कि महान् पुरुपों की तरफ से जो ऋत्यायियों में विश्वास है कि महान् पुरुपों की उपक से लोग नहीं समक सकते। परंतु उनके पटन-पाठन में यथातथ्य उच्चारन से ही पूर्ण सिद्ध प्राप्त हो सकती है। इसके सिवाय यह भी है कि श्री गुरु

ग्रंथ साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैं जो हिंदी पाठक ठीक-ठीक समक्त सकते हैं। इस विचार के अनुसार ही यह हिंदी बीड़ गुर-मुखी लिखत अनुसार ही रखा गई है अर्थात् केवल गुरमुखी अन्तरों के स्थान हिंदी (देवनागरी) अन्तर ही किये गये हैं। (प्रकाशक की विनय पृष्ठ १, भाई मोहनसिंह वैद्य)। इस प्रकार आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो पाठ सन् १६०४ में गुरु अर्जुनदेव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वह आज भी वर्तमान है। किसी पंडित द्वारा बह नहीं 'शोधा' गया। अतः इस पाठ को हम अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ मान सकते हैं। फिर गुरुमुखी जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है, देवनागरी से अपेन्ताकृत कम प्रचलित हैं। अतः देवनागरी लिपि में प्रतिलिपिकारों से जितनी अशुद्धियों की संभावना हो सकती है उतनी गुरुमुखी लिपि की प्रतिलिपियों में नहीं।

गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने पर भी कबीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी हिंदी का रूप ही लिए हुए है। उसमें स्थान-स्थान पर पंजाबी

प्रभाव त्र्यवश्य द्राष्ट्रगत होता है किंतु प्रधान रूप

व्याकरण से उसमें हमें पूर्वी हिंदी (त्र्यवधी) व्याकरण के रूप ही मिलते हैं। संस्कृत से त्र्याए हुए संज्ञा-

प्रातिपदिकों (Stems) के स्वरांत यद्यपि अवधी और पंजाबी में व्यजनांत हो गए हैं तथापि पंजाबी में जो संयुक्त व्यंजन द्वित्व हो जाते हैं, वे अवधी में नहीं हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत का 'अग्नि' पंजाबी में अगा या अगी हो गया है किंतु अवधी में आगी, अगन या अगिन है। कबीर ने अगिन ही का प्रयोग किया है, अगी का नहीं।

श्रगनि भी जूठी पानो भी जूठा (वसंतु ७)

इस प्रकार अनेक संज्ञा शब्दों के रूप लिखे जा सकते हैं। पंजाबी में हम के लिए असां, तुम के लिए तुसी या तुसां और वे या उनके

<sup>ী</sup> স্নাবি প্রী गुरु यंथ साहैब जी-मोहनसिंह वैद्यतरनतारन (श्रमृतसर) १९२७

लिए त्रोना है। कबीर ने त्रवधी के हम, ते, तुम, ते या तिन का ही प्रयोग किया है।

काजी ते कवन कतेब बखानी (ग्रासा ८)
श्रेमे घर हम बहुत बसाए। (गउड़ी १३)
तुम धन धनी उदार तिश्रागी। (बिलावलु ७)
तिन कउिकपा भई है श्रापार (बिलावलु ७)

'मैं' का प्रयोग पंजाबी श्रीर ब्रजमाया तथा श्रवधी में समान रूप से है किंतु यह 'मैं' वहीं प्रयुक्त होता है जहाँ उसकी श्रावश्यकता सकर्मक कियाश्रों के भूतकालीन कृदंत के पहले होती है। प्रस्तुत 'मैं' संस्कृत 'मया' के करण कारक के एक वचन का रूप है। सकर्मक कियाश्रों के भूतकालीन कृदंत के श्रातिरिक्त श्रन्य स्थलों पर ब्रजमाया में 'हौं' का प्रयोग होता है। पंजाबी में यह 'हों' 'हउ' के रूप में पाया जाता है। कबार ने दो एक स्थानों पर 'हउ' का प्रयोग श्रवश्य किया है।

'हड' पूतु तेरा तृं बापु मेरा (ग्राप्ता ३) जहाँ बैसि हड भोजनु खाउ। (बसंतु ७)

यह 'हुउ' या तो ब्रजभाषा का प्रभाव है या पंजाबी का।

कबीर ने ऋपने काव्य में ऋवधी ही के कारक चिह्न प्रयुक्त किए हैं। कर्ता का 'ऐ' चिह्न है (जो ऋाकारांत शब्दों में सकर्मक भूतकाल की किया के साथ ऋाता है।)

भोगन हारे भोगित्रा इसु मूरित के मुख छार । (त्रासा १४) कर्म कारक की विभक्ति कड है।

हम कड साथर उन्ह कड खाट (गौंड ६) करण कारक की विभक्ति सिड या सी है।

रे जन मनु माधउ सिंड लाई ग्रे । (गउड़ी ६), जउ तुम ग्रपने जन सौ कामु (गउड़ी ४२),

संप्रदान कारक की विभक्ति 'कड' है।

कहु कबीर ताकउ पुनर्राप जनम नही (गउड़ी ५३) श्रपादान कारक की विभक्ति ते है।

प्रभु खंभ ते निकसे विसथार। (वसंतु २, संबंध कारक की विभक्ति के या कर है।

दिल खलहल जाके जरद रु बानी (भैरउ १५)

मूए मरम को का कर जाना (गउड़ी दं, श्राधिकरण कारक की विभक्ति में या महि है।

माइस्रा महि जिसुरखै उदासु(मैरउ १),

त्रागि लगाइ मंदर मैं सोवहि (गउड़ी ४४)

कहीं-कहीं खड़ी बोली और ब्रजभाषा की भी विभक्तियाँ हैं किंतु, पंजाबी की नूं (कर्म) नें (करण) तों (अपादान) दा (संबंध) विच्च (अधिकरण) की विभक्तियाँ कहीं नहीं हैं। कियाओं के संबंध में कबीर ने बड़ी स्वतंत्रता ली है। कहीं खड़ी बोली, कहीं ब्रजभाषा और कहीं अवधी की कियाओं के रूप कबीर की कविता में पाये जाते हैं। अवधी में स्वरांत धातुएँ किया-निर्माण में 'वा' ग्रहण करती हैं 'या' नहीं। कबीर ने अधिकतर 'वा' का प्रयोग ही किया है। 'अर जे तहा कुसम रसु पावा। अहक कहा किह का समझावा।' (गउड़ी ७५) वर्तमान, भूत और भविष्यत् काल के किया रूप भी कविता में देखे जा सकते हैं। वर्तमान काल में

ना जानड वैकुंठ है कहाँ। (मै०१६)

कहा नर गरबसि थोरी बात (सारंग १)

इस घर मह है सु तू ढूंढ़ि खाहि। (बसंतु८) रूप है।

हमें 'गरविस' के साथ साथ भरिह (रामकली प्र), बजाविह (रामकली ६), करिह (रामकली ६) त्रादि रूप भी मिलते हैं। भूतकाल में त्रविधी के प्रायः सभी किया रूप पाये जाते हैं। त्रानेक स्थानों पर मध्यम पुरुष त्रीर त्रान्य पुरुष 'मेलिस' के स्थान पर 'मेलउ' का रूप मिलता है। (रामकली १) भविष्यत् काल में हमें 'मरिबो (गउड़ी १२), चढ़िबो (गौंड़ ६), जैवा, ऋवो (धनासरी४) ऋादि के रूप मिलते हैं:-

इंद्रलोक सिवलोकिह जैबो । श्रोछे तप करि बहुरि न श्रेबो । किंतु इसके साथ ही खड़ी बोली के भविष्यत् काल के रूप भी कहीं-कहीं दीख पड़ते हैं:—

श्रंत की बार लहेगी न श्राड़े (श्रासा ३४)

पंजाबी के ऐ, सी, होएगा त्रादि रूप नहीं मिलते। विस्तार भय से श्रनेक उदाहरण नहीं दिए जा सकते। इस विषय पर एक श्रलग ग्रंथ की श्रावश्यकता है किंतु यहाँ यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि कबीर ने श्रवधी के किया रूपों पर हो श्रपनी दृष्टि श्रधिक रक्षी है फिर भी कुछ पंजाबी प्रभाव उनकी भाषा पर दृष्टिगत होते ही हैं:

- १. कबीर ने 'रागु गउड़ा में जा 'बावन ग्रखरी' लिखी है उसमें प्रत्येक ग्रद्धर का रूप गुरुमुखी वर्णमाला के व्यंजन के उच्चारण के श्रनुसार ही रक्खा गया है। उदाहरण। ये हम 'क' 'ख' 'ग' 'घ' ग्रादि को 'कका', 'खखा', गगा', 'घघा' के रूप में पाते हैं। गुरुमुखी उच्चारण के ग्रनुरूप होते हुए भी वर्णमाला देवनागरी ही की है क्यों कि गुरुमुखी में 'स' श्रीर 'ह' कवर्ग के पूर्व ही ग्राते हैं। देवनागरी में वे ग्रंतस्थ के बाद ग्राते हैं। कबीर ने 'स' ग्रीर 'ह' को ग्रतस्थ के बाद ही रक्खा है। एक बात ग्रीर है। गुरुमुखी में ऊष्म में केवल एक ही 'स' होता है। कबीर ने ग्रपमी 'बावन ग्रखरी' में 'स' 'ख' 'स' पर भी ग्रपने संकेत लिखे हैं। प्रथम 'स' का ग्राभिप्राय 'श' से है ग्रीर 'ख' का ग्राभिप्राय 'ध' से है ग्रीर 'ख' का ग्राभिप्राय 'ध' से है ग्रीर 'ख' का ग्राभिप्राय 'ध' से । इस प्रकार 'श', 'प', 'स, तीनों प्रकार के उष्म वर्णों का समावेश 'बावन ग्रखरी' में है जो देवनागरी वर्णमाला के ग्रनुसार है।
- २. पंजाबी में धातु से भूतकालिक कृदंत 'श्रा' श्रथवा 'इश्रा' लगा कर बनाए जाते हैं। 'इ' में श्रंत हांने वाली धातुएँ 'श्रा' से जुड़ कर भूतकालिक कृदंत बनती हैं श्रीर 'श्राउ' श्रथवा 'श्राहु' में श्रंत होने वाली श्रंत का 'उ' छोड़ कर 'इया' से जुड़ कर कृदंत बनती.

है। ऐसे श्रनेक उदाहरण कबीर की रचना में पाये जाते हैं:—
जब हम एकु एकु करि जानिश्रा। तब लोगह काहे दुखु मानिश्रा
(गउड़ी ३),

श्रव मोहि जलत राम जल पाइश्रा। राम उदिक तनु जलत बुकाइश्रा। (गउड़ी १),

गुर चरण लागि इस विनवता पूछत कह जीउ पाइत्रा (त्रासा१), जिह मरनै सभु जगतु तरासिन्ना। (गउड़ी २०) त्रादि।

३. पंजाबी उच्चारण स्त्रोर शब्दावली का भी प्रयोग कुछ स्थलों पर हुस्रा है। 'न' के स्थान पर 'गा' का प्रयोग देखिए:—

इतु संगति नाही मरणा। हुकुपु पद्याणि ता खसमै मिलणा। (सिरी १) पंजाबी के 'श्राखणा' (कहना) का प्रयोग भी दो-चार स्थलों पर हुन्ना है:—'एस नो श्राखीग्रे किन्ना करै विचारी।' (गउड़ी ५०)

त्रोइ हरि के संत न श्राखीश्रहि बानारिस के ठग । (श्रासा २)। किंतु ये सब प्रभाव कबीर की किवता पर गौग रूप से पड़े हैं उसी प्रकार जैसे कि खड़ी बोली श्रौर ब्रजभाषा के प्रभाव । प्रमुखतः कबीर की किवता पूर्वी हिंदी के रूप लिए हुए है श्रौर यह देख

संत कबीर का कर आश्चर्य होता है कि पंजाबी भाषा की धर्म पुस्तक प्रस्तुत संस्करण श्री आदि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की किवता का पंजाबी संस्कार नहीं हुआ, वह अपने स्वाभाविक

रूप में वर्तमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु अग्रंगद जी ने तत्का-लीन अधिक से अधिक प्रामाणिक पाट संग्रह किया होगा और उसको उसी रूप में अपनी नवीन लिपि (जो लंडा लिपि का परिष्करण कर श्री गुरु ग्रंथ साहब में नियोजित की थी) में लिख दिया। यही बात हमें नामदेव जी के पदों में मिलती है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में हैं। नाम-देव की भाषा मराठी है और गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव की वाणी मराठी रूप ही में सुर्त्त्त है। अतः हम श्री गुरु ग्रंथ साहब में आए हुए कबीर के कविता-पाठ को अधिक से अधिक प्रामाणिक मानते हैं। खेद की बात है कि ग्रभी तक हिंदी विद्वानों का ध्यान गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के काव्य की श्रोर श्राकर्षित नहीं हुआ। संभवतः कारण यह हां कि उक्त ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में है श्रीर उस लिपि से हिंदी भाषा-भाषियों का परिचय नहीं है। किंतु अब तो श्री भाई मोहनसिंह वैद्य ने खालमा प्रचारक प्रेम तरनतारन (पंजाब) से श्रीर सर्व हिंद सिख मिशन ने अमृत प्रिंटिंग प्रेस, अमृतसर से देवनागरी लिपि में श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाशन किया है। नागरी प्रचारिग्री सभा से प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के परिशिष्ट में श्री श्याममुंदरदास ने श्री गुरु ग्रंथ साहव में त्राए हुए कबीर के पदों को उद्धृत अवश्य किया है किंतु उसमें कुछ पद छूट गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहव में कवीर की साखियों (मलोकों की संख्या २४३ है। कबीर ग्रंथावली में केवल १९२ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की पद संख्या २२८ है, कबीर प्रथावली में केवल २२२ है। इस प्रकार कबीर प्रथावली में ३६ साखियाँ (सलोक) ग्रौर ६ पद नहीं हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में हैं। मैंने 'संत कबं।र' का संपादन श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के श्रनुसार ही बड़ी सावधानी से किया है। इसमें कबीर का काव्य पाठ्य-भाग त्रौर संख्या की दृष्टि से ठीक ठीक प्रस्तुत किया गया है। त्रातः कबीर की काव्य-संबंधी सभी सामग्री को देखते हुए 'संत कबीर' के पाट को श्रधिक से श्रधिक प्रामाणिक समभना चाहिए।

पंद्रहवी शताब्दी में मध्यदेश एक नवीन युग की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी संस्कृति को एक ग्राघात लगा था ग्रौर उसके ग्रादशं खंडहरों का रूप ले रहे थे। मुसलमान शासकों के कबीर का परिचय बढ़ते हुए प्रभाव ने इस्लाम को जितनी ग्रधिक शक्ति दी, उतनी ही ग्रधिक व्यापकता भी। जनता के संपर्क में यह नया विश्वास दुर्निवार रूप से उसके जीवन के चारों श्रीर छा गया। हिंदू धर्म इस्लाम को ग्रन्य विदेशी धर्मों की भौति

श्रात्मसात् न कर सका क्योंकि इस्लाम सत्ता के साथ उठा था श्रौर उसकी प्रवृत्ति हिंदु श्रों के प्रति विरोधशील थी। हिंदू श्रौर मुसलमानों के संस्कारों की इस विपमता ने धामिक वातावरण में एक श्रशांति उत्पन्न कर दी थी। श्रनेक हिंदू मुसलमान हो गए थे श्रौर श्रमेक श्रपनी सत्य-निष्टा में संत्रस्त थे। एक शरीर मं जैसे दो प्राण हों जिनमें निरंतर संघष होता हो।

इस्लाम ग्रपने व्यावहारिक रूप में सरल हो, उसमें त्राचार की कष्टसाध्य परंपराएँ न हों, उसे राज्य-संरत्त्रण प्राप्त हो श्रौर उसे श्रंगी-कार करने पर पदाधिकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो, फिर भी जिसकी शिरात्रों में हिंदू दर्शन त्रोर शास्त्र की सूक्तियों ने रक्त बन कर प्राण-संचार किया हो उसे इस्लाम का सामीप्य शरीर पर उठे हुए व्रण की भौति कष्टकर क्यों न होता ?— फिर शासकों पर छाए हुए उलमा श्रों के प्रभाव ने—जो फ़ीरोज़ श्रौर सिकंदर पर विशेष रूप से था —जिस धार्मिक ग्रसाहष्णुता को जन्म दिया था, वह पद-पद पर सांप्रदायिकता को स्राग लगा रही थी ? एक स्रोर तो राजनीति की निरंकुशता भय श्रीर त्यातंक की सृष्टि करती, दूसरी श्रीर सूफ़ियों की शांतिप्रिय श्रीर श्राध्यात्मिक दृष्टि हिंदू श्रौर मुसलमानों को श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करते हुए उन्हें इस्लाम में श्रद्धा रखने के लिए प्रेरित करती थी। एसी स्थित में हिंदू ऋौर मुसलमानों में किसी प्रकार का धार्मिक समभौता होना छावश्यक था। दोनों को एक ही देश में निवास करना था। दोनों में से एक भी अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार न था। विग्रह की नीति से दोनों की उन्नति का मार्ग बंद था। त्रातः एक धार्मिक समभौते के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई स्त्रौर मध्यदेश में एक नवीन युग का निर्माण हुआ। उस युग का सूत्रपात करने में संत कवीर का प्रमुख हाथ था।

जो लोग हिंदू धर्म का शास्त्रीय ज्ञान रखते थे उन्हें तो धर्म की वास्तिवक पहिचान थी। वे कट्टरता से ऋपने धर्म का समर्थन करते

थे त्रीर प्राणों के भय से भी धर्म-परिवर्तन के लिए तैयार न थे किंतु जो लोग धर्म को केवल जीवनगत विश्वास के रूप में मानते थे, जिन्हें धर्म की गूढ़ बातों मे परिचय नहीं था, जो सांस्कृतिक त्रादशों का ज्ञान नहीं रखते थे उनके धर्म-परिवर्तन का प्रश्न विशेष महत्त्व नहीं रखता था। फिर पदाधिकार का प्रलोभन

कबीर का महत्त्व एवं भौतिक जीवन का ऐश्वर्य उन्हें किसी भी धर्म की त्रोर त्राकर्षित कर सकता था, चाहे

वह धर्म इस्लाम हो ऋथवा ऋन्य कोई। ऐसी जनता को ऋपने धर्म पर दृढ़ रहने का बल केवल संत कबीर से ही प्राप्त हुआ। मुसलमानी संस्कृति में पोषित होकर भी उन्होंने ऐसे सर्वजनीन सिद्धांतों का प्रचार किया जिनमें हिंदू धर्म को भी ऋपने स्थान पर स्थिर रहने की दृढ़ता प्राप्त हुई। हिंदू धर्म के जाति-बंधन की यंत्रणा से मुक्ति दिलानेवाला 'संत मत' कबीर के द्वारा ही प्रवर्त्तित हुन्ना जिसमें भगवान की भक्ति के लिए जाति की निकृष्टता बाधक नहीं है। यह सत्य है कि रामानंद ने उपासना-चेत्र में जाति-बंधन को शिथिल कर दिया था ख्रौर ख्रपने शिष्यों में समाज के निम्न श्रेणी के भक्तों को भी स्थान दिया था किंतु वे इस सिद्धांत को जनता में प्रचलित नहीं कर सके। तत्कालीन प्रभावों से ऋप्रभावित रहकर केवल हिंदू धर्म के सांप्रदायिक च्रेत्र में किंचित् स्वतंत्रता जनता को ऋधिक संतुष्ट नहीं कर सकी। काशी के धार्मिक ऋौर सांस्कृतिक मंडल में स्वयं रामानंद श्रिधिक स्वतंत्र नहीं हो सके। फिर वे अपनी संकुचित स्वतंत्रता से जनता को युग-धर्म का स्पष्ट संदेश भी मुक्त-कंठ से नहीं दे सकते थे। जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व ही पंचगंगाघाट से स्नान कर लौट स्राता हो, इस भय से कि किसी की कलुष-दृष्टि कहीं उस पर न पड़ जाय, वह 'समभाव' के सिद्धांत को कहाँ तक व्यावहारिक रूप दे सकेगा, यह स्पष्ट है। दूसरी ऋोर कबीर ने तत्कालीन परिस्थितियों का बल एकत्र कर युग-धर्म को पहचान कर एक निर्भीक संप्रदाय की सृष्टि की जिसमें 'एकेश्वरवाद' श्रौर 'समस्व सिद्धांत' की प्रमुख भावना थी। एक ईश्वर की दृष्टि में 'कीड़ी' श्रौर 'कुंजर' समान हैं, ब्राह्मण श्रौर चाएडाल में कोई भेद नहीं। दोनों में एक ही ब्रह्म की ज्योति है जिस प्रकार काली श्रौर सफ़ेंद्द गाय में एक ही रंग का दूध है।

हिंदु श्रों के समस्त धार्मिक साहित्य की रचना संस्कृत में थी। फलतः धर्म-ग्रंथों का श्रध्ययन या तो ब्राह्मण् पंडितों तक ही सीमित था श्रथवा ऐसे व्यक्तियों तक जो किसी भाँति चेष्टा कर विद्याध्ययन करने में समर्थ हो सकते थे। साधारण जनता धर्म के शास्त्रीय ज्ञान से संपर्क रखने में अपने को अयोग्य पाती थी। अतः धार्मिक सिद्धांतों को जनता के समीप तक उन्हीं की भाषा में पहुँचाने का श्रेय कबीर को है। रामानंद की शक्ति का त्राश्रय लेकर कबीर ने साधारण भाषा के द्वारा अपने मार्मिक भिद्धांतों को अत्यंत स्पष्ट रूप में जनता के सामने रक्खा। उस समय भाषा बन रही थी। मध्यदेश की भाषा में उस समय साहित्य की रचना नहीं के बराबर थी। श्रमीर ख़ुसरो की पहेलियाँ जीवन के किसी गंभीर तथ्य का निरूपण नहीं कर सकी थीं, उनमें केवल मनोरंजन ऋौर कौत्हल था। नाथ संप्रदाय की रचना ऋौं में भी भाषा का माध्यमं लिया गया किंतु वे समस्त रचनाएँ प्रश्नोत्तर के रूप में होकर केवल सिद्धांतोक्तियाँ ही बन कर रह गईं। यदि कहीं वर्णन भी है तो वह उपामना पद्धति के नीरस विशिष्ट रूपकों में। कबीर ने सब से पहले भाषा में जीवन की जटिल समस्यात्रों को सुल-भाया ग्रीर धर्म श्रीर दर्शन के ऐसे सिद्धांत निरूपित किए जो सरलता से जनता द्वारा हृदयंगम किये जा सकते थे। यह मानने में कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती कि नाथपंथ की विचार-शैली श्रौर रूपक-रहस्य का प्रभाव कबीर पर विशेष रूप से पड़ा है। उन्होंने सिद्धांत ऋौर वाक्य भी नाथपंथ से प्राप्त किये हैं किंतु कबीर नाथपंथ के त्रादशों तक ही नहीं ६क गए। उन्होंने नाथपंथ से शाप्त की गई सामग्री को श्रिधिक व्यावहारिक श्रीर जन-सुलभ बनाने की चेष्टा की। जीवन के

श्रांग-प्रत्यंग की समीचा कर उन्होंने धर्म श्रीर जीवन को इतना सरल श्रीर सुगम साधना-संपन्न बनाया कि वह प्राणों में निवास करने योग्य बन गया । यह प्रचार उन्हें जनता के बीच करना था । त्रातः स्पष्ट श्रीर शक्ति-संपन्न शैली हां इस उद्देश्य के उपयुक्त थी। जो कबीर के काव्य की तुलना तुलसी के काव्य से करना चाहते हैं उन्हें तत्कालीन भाषा श्रौर जनता की मनोवृत्ति नहीं भूल जानी चाहिए । कबीर को साहित्यक भाषा का शिलान्यास करना था श्रौर श्रव्यवस्थित धार्मिक विषमता के प्रथम ऋाघात को रोकने का प्राचीर खड़ा करना था। काव्य के ग्रांगों का सुकुमार सींदर्य जनता के जर्जरित विश्वासों को श्राकर्षित न कर सकता था। प्रेम श्रीर श्राख्यानक काव्य की प्रशस्त परंपरा ने तुलसी की अनेक कठिनाइयाँ हल कर दी थीं और वे अपने त्रादशीं त्रौर घटना सूत्रों को त्राधिक काव्य-सींदर्य त्रौर प्रतिभा-पटों से सुसज्जित कर सकते थे। कबीर ने ग्रपनी प्रखर भाषा ग्रौर तीखी भाव-व्यंजना से जिस काव्य का सुजन किया वह साहित्यिक मर्यादा का श्रितिक्रमण भले ही कर गया हो किंतु उसके द्वारा साहित्य श्रीर धम मं युगांतर त्रवश्य त्राया। हिंदुत्रों त्रौर मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा तोड़ कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था। और यह बल जनता के बीच बोली श्रौर समभी जाने वाली रूखी श्रौर श्रपरिष्कृत भाषा के ऊपर श्रवलंबित था जिसमें धार्मिक पाखंडों श्रौर श्रंधविश्वासों को तोड़ने का विद्त-वंग था। जहाँ भारतीय समाज में हिंदू श्रौर मुसलमानों की बीच बंधुत्व भाव का श्रंकुर उत्पन्न करना कबीर का श्रभिप्राय था वहाँ व्यक्तिगत साधना की पुनीत श्रमुति भी उनका लक्ष्य था। श्रपने स्वाधीन श्रौर निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की त्र्योर संकेत किया। उनकी समद्दष्ट ने ही उन्हें सर्वजनीन श्रीर सार्व-भौमिक बना दिया।

कबीर के इस काव्य में जो जीवन संबंधी सिद्धांत हैं उनका आधार

शास्त्रीय ग्रंथ नहीं हैं। उन्होंने इन सिद्धातों को ऋनुभूत ऋथवा दैनिक जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली परिस्थितियों के प्रकाश में ही लिखा है। उनके तर्क दर्शन-सम्मत न हों किंतु वे सहज ज्ञान से स्रोत-प्रोत हैं। नग्न घूमने से यदि योग मिलता तो वन के सभी मृग मुक्त हो जाते। सिर का मुंडन कराने से यदि सिद्धि पाई जा सकती तो मुक्ति की स्रोर भेड़ क्यों न चली गई १२ इस प्रकार के तर्क पंडित श्रीर शास्त्रियों द्वारा मान्य नहीं हो सकते तथापि जनता के हृदय में सत्य ऋौर विश्वास की ऋमिट रेखा खींच सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के तर्क उनके अनुभव से दूर नहीं हैं। इसीलिए जहाँ शास्त्रियों श्रौर समाज के उच्च वर्ग के व्यक्तियों में कबीर के सिद्धांतों के लिए स्नादर नहीं है, वहाँ साधारण जनता समस्त श्रद्धा-संपत्ति से उन सिद्धांतों का गीत गाती है। कबीर ने इन्हीं ऋनुभृत ृसिद्धांतों ऋौर जीवन की वास्तविकतात्रों द्वारा त्रपने काव्य को श्री-संपन्न किया है। पुस्तक-ज्ञान की अपेदा वे अनुभव-ज्ञान को अधिक महत्त्व देते हैं। पुस्तक-ज्ञान से तो ब्राहंकार का विष उत्पन्न होता है किंतु जीवन के सहज ज्ञान से संतोष श्रीर विश्वास का मधुर रस मन में संचरित होने लगता है।

भारतीय जनश्रुतियों में संतों श्रौर महात्माश्रों की जीवन-तिथियों को कभी महत्त्व नहीं दिया गया। श्रंघिवश्वास श्रौर श्रज्ञान से भरी हुई कहानियाँ, श्रद्धा श्रौर श्रुलौकिक चमत्कार पर श्रास्था रखने की प्रवृत्तियाँ हमें श्रपने संतों श्रौर किवयों की ऐतिहासिक स्थिति का निर्णय करने की श्रोर उत्साहित नहीं करतीं। जिन किवयों ने देश

<sup>•</sup> नगन फिरत जो पाइश्रै जोगु। बन का मिरगु मुकति सभु होगु॥

रागु गउड़ी ४

<sup>्</sup>र मृंड मुंडाए जो सिधि पाई। मुकती भेड न गईश्रा काई॥ वही।

श्रीर जाति के दृष्टिकोण को बदलकर उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है श्रीर हमारे लिए साहित्य की श्रमर निधि कबीर की छोड़ी है, उनका जन्म-काल श्रीर जीवन का ऐति-ऐतिहासिक स्थिति दासिक दृष्टिकोण विस्मृति के श्रंधकार में छिपा हुश्रा है। कबीर की जन्म-तिथि भी हमारे सामने प्रामाणिक रूप में नहीं है।

कवीर-पंथ के ग्रंथों में कबीर के जीवन के संबंध में जितने श्रवतरण्या संकत मिलते हैं, उनमें जन्म-तिथि का उल्लेख नहीं है। ग्रंथों में तो कबीर को सत्पुरुप का प्रतिरूप मानते हुए, उन्हें कबीर-पंथी-ग्रंथ सब युगों में वर्तमान कहा गया है। 'ग्रंथ मवतारण' में कबीर के वचनों का उल्लेख इस भौति किया गया है कि 'मैंने युग-युग में श्रवतार धारण किये हैं श्रौर प्रकट रूप से मैं संसार में निरंतर वर्तमान हूँ। सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनींद्र, द्वापर में करनाम श्रौर कलियुग में कबीर हुन्ना। इस प्रकार चारों युगों में मेरे चार नाम हैं श्रौर मैं इन युगों में माया रहित होकर निवास करता हूँ।' इस दृष्टिकोण में ऐतिहासिक रूप से जन्म-तिथि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। श्रम्य स्थलों पर कबीर को चित्रगुप्त श्रौर गोरखनाथ से वार्तालाप करते हुए लिखा गया है। 'श्रमर-सिंहबोध' में कबीर श्रौर चित्रगुप्त में संवाद हुन्ना है जिसमें चित्रगुप्त ने

ैजुगन जुगन लीन्हा अवतारा, रहौं निरंतर प्रगट पसारा। १३७ सतयुग सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनेन्दिहं मेरा। द्रोपर में करुनाम कहाये, किलयुग नाम कबीर रखाये। १३५ चारों युग के चारों नाऊ, माया रिहत रहैं तिहि ठाऊ। सो जाघा पहुँचे नहि कोई, सुर नर नाग रहै मुख गोई। १३९

-- ग्रंथ भवतारण । (धर्मदास लिखित) पृष्ठ ३१, ३२, सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर सन् १९०८ कबीर द्वारा दी हुई राजा श्रमरसिंह की पवित्रता देखकर श्रपनी हार स्वीकार की है। 'कबीर गोरप गुष्ट' में गोरख श्रीर कबीर में तत्त्व-सिद्धांत पर प्रश्नोत्तर हुए हैं श्रीर कबीर ने गोरख को उपदेश दिया है। यह स्पष्ट है कि चित्रगुप्त देवरूप मान्य हैं श्रीर गोरखनाथ का श्राविभीव-काल कबीर की जन्म-तिथि से बहुत पहले हैं क्योंकि कबीर ने श्रपनी रचनाश्रों में नाथ श्राचायों को श्रनेक बार स्मरण किया है। असेत कबीर के चारों श्रीर जो श्राध्यात्मक प्रकाश-मंडल खिच रहा है, वह कबीर को एक मात्र दिव्य पुरुष के रूप में प्रदर्शित करना चाहता है। उसमें वास्त्रविक जन्म-तिथि खोजने की प्ररेणा भी नहीं है।

कवार-पंथी साहित्य में एक ग्रंथ 'कबीर चरित्र बोध' श्रवश्य है जिसमें कवीर की जन्म-तिथि का निर्देश है। "संबत् चौदह सौ पचपन

ेसाहेब गुप्त से कहें समुमाई। इनकू लोहा करा रे भाई। लोहा से जो अंचन कियेज। यहि विधि हंसा निरमल भयज। इतनी सुनि यम भये अधीना। फेर न तिनसे बोलन कीना॥ श्रमरसिंह बोध (श्री युगलानंद द्वारा संशोधित) पृष्ठ १० श्रीवेद्घटेश्वर प्रेस, बंबई, संवत् १९६३

भिगोरष तेरी गंमि नहीं ॥ संकर घरेन घीर ।

तहाँ जुलाहा बंदगी ॥ ठाढ़ा दास कबीर ॥ ५३

कबीर गारष गुष्ट, हस्तलिप संवत् १७९५, पृष्ठ ९

(जोधपुर राज्य पुस्तकालय)

अधिश्र जती माइश्रा के बंदा। नवै नाथ सूरज श्रक्त चंदा॥ यही ग्रंथ, पृष्ठ २२०

४कबीर चरित्र बोध (बोधसागर, स्वामी युगलानंद द्वारा संश्लोधित) पृष्ठ ६, श्रीवेक्ट्रटेश्वर प्रेस, बंबई, संवत् १९६३ विक्रमी जेष्ट सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुप का तेज काशी के लहर तालाव में उतरा। उस समय पृथ्वो ग्रोर ग्राकाश प्रकाशित हो गया।" इस प्रकार कवीर-चरित्र बांध के ग्रानुसार कबीर का ग्राविर्माव काल संवत् १४५५ (सन् १३६८) है। संभवतः इसा प्रमाण के ग्राधार पर कबीर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है:—

्र चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाट ठए। जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए। इस प्रकार कबीर का जन्म संवत् १४५५ में जेष्ठ पूर्णिमा चंद्रवार को कहा गया है। किंतु 'कबीर चरित्र बोध' की प्रामाणिकता के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता ऋौर कवार-पंथियों में प्रचलित जनश्रुति केवल विश्वास की भावना है, इतिहास का तक सम्मत सत्य नहीं।

प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से कबीर का सर्वप्रथम उल्लेख संवत् १६४२ (सन् १५८५) में नानादास लिखित भक्तमाल भक्तमाल में मिलता है | उसमें कबीर के संबंध में एक छुप्पय लिखा गया है • :—

कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम पट दरसनी ॥
भक्ति विमुख जो घरम ताहि श्रधरन किर गायो ।
जोग जग्य बत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥
हिन्दू तुरक प्रमान रमेनी सबदी साखी ।
पच्छपात नहिं बचन सबिह के हित की भाखी ॥
श्रारूढ़ दसा ह्रै जगत पर, मुख देखी नाहिंन भनीं।
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम पट दरसनी ॥

इस छुप्य में कबीर के जीवन-काल का कोई निर्देश नहीं है, कबीर के धार्मिक स्रादर्श, समाज के प्रति उनका पद्मपात-रहित स्पष्ट

भक्तमाल (नाभादास), पृष्ठ ४६१-४६२

हिष्टिकोण श्रीर उनकी कथन-शैली पर ही प्रकाश डाला गया है। इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि उनका श्राविभीव-काल ग्रंथ के रचना-काल संवत् १६४२ (सन् १५८५) के पूर्व ही होगा। श्री रामानंद पर लिखे गए छुप्पय से यह भी स्पष्ट होता है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। यही एक महत्त्वपूर्ण बात भक्तमाल से जात होती है।

त्रबुलफ़ल ब्रह्मामी का 'ब्राईन-ए-श्रकवरी' दूसरा ग्रंथ है जिसमें कबीर का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ ब्रक्कर महान् के राज्ञव-काल के ४२वें वर्ष सन् १५६८ (संवत् श्राईन-ए-श्रकबरी १६५५) में लिखा गया था। इसमें कबीर का परिचय 'मुवाहिद' कह कर दिया गया है। इस ग्रंथ में कबीर का उल्लेख दो बार किया गया है। प्रथम बार पृष्ठ १२६ पर, द्वितंथ वार पृष्ठ १७१ पर। पृष्ठ १२६ पर पुरुपोत्तम पुरी) का वर्णन करते हुए लेखक का कथन है :— 'कोई कहते हैं कि कबीर

श्रीरामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय संतु जगतरन कियो। अनंतानंद कवीर सुन्या सुरसुरा पद्मावित नरहिर। पीपा भावानंद, रैदास धना संन सुरसर की घरहिर। श्रीरी शिष्य प्रशिष्य एक तें एक उजागर। विंदव मंगल श्राधार सर्वानंद दशधा के श्रागर॥ बहुत काल वपु धारि कें, प्रनत जनत की पार दियो। श्रीरामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो।

(भक्तमाल, छप्पय ३१)

- र्भ भिर्मन-ए-श्रकवरी (श्रवुलफ़ज़ल श्रल्लामी) कर्नल एच० एस० जेरेट द्वारा श्रनृदित । भाग २, कलकत्ता, सन् १८९१
- 3. Some affirm that Kabir Muahhid reposes here and many authentic traditions are related regarding his sayings and doings to this day. He was revered by both Hindu and

मुवाहिद यहाँ विश्राम करते हैं श्रौर श्राज तक उनके काव्य श्रौर कृत्यों के संबंध में श्रनेक विश्वस्त जनश्रुतियाँ कही जाती हैं। वे हिंदू श्रोर मुसलमान दोनों के द्वारा श्रपने उदार सिद्धांतों श्रौर ज्यांतित जीवन के कारण पूज्य थ श्रौर जब उनकी मृत्यु हुई, तब ब्राह्मण उनके शरीर को जलाना चाहते थे श्रौर मुसलमान गाइना चाहते थे।" पृष्ठ १७१ पर लेखक पुनः कवार का निर्देश करता हे :— "कोई कहते हैं कि रतनपुर (सूबा श्रवध) में कबीर की समाधि है जो ब्रह्मेंक्य का मंडन करते थे। श्राध्यात्मिक हिष्ट का द्वार उनके सामने श्रंशतः खुला था श्रौर उन्होंने श्रपने समय के सिद्धांतों का भी प्रतिकार कर दिया था। हिंदी भाषा में धार्मिक सत्यों से परिपूर्ण उनके श्रनेक पद श्राज भी वर्तमान हैं।"

श्राईन-ए-श्रकवरी की रचना-तिथि (सन् १५६८) में ही महाराष्ट्र संत तुकाराम का जन्म हुआ। तुकाराम ने श्रपने गाथा-श्रभंग ३२४१ में कबीर का निर्देश किया है:—'गोरा कुम्हार, रविदास चमार, कबीर मुसलमान, सेना नाई, कन्होपात्रा वेश्या...चोखामेला श्रछूत, जनाबाई कुमारी श्रपनी भक्ति के कारण ईश्वर में लीन हो गए हैं।"

Muhammadan for his catholocity of doctrine and the illmuination of his mind, and when he died the Brahman wished to burn his body and Muhammadans to bury it.'

Ain-i-AKabari. page 129.

1. Some say that at Rattanpur (Subah of Oudh) is the tomb of Kabir the assertor of the unity of God, the portals of the spiritual discernment were partly opened to him and he discarded the effete doctrines of his own time. Numerous verses in the Hindi Language are still extant of him containing important theological truths.

किंतु त्राईन-ए-त्रकदरी त्रौर संत तुकाराम के निर्देशों से भी कबीर के त्राविभीव-काल का संकेत नहीं मिलता। यह त्रावश्य कहा जा सकता है कि कबीर की जन्म-तिथि संवत् १६५५ (सन् १५६८) के पूर्व ही होगी जैसा कि हम भक्तमाल पर विचार करते हुए कह चुके हैं।

विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमें एक ग्रीर ग्रंथ मिलता है जिसमें कबीर के जीवन का विस्तृत विवरण है। वह है श्री ग्रनंतदास लिखित 'श्रा कबीर साहिब जी की

कबीर साहिब जी परचई? । अनंतदाम का आविर्माव संत रैदाम के की परचई वाद हुआ और उनका काल पंद्रहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। 'हस्तलिखित हिंदी

पुस्तकों का संचित्त विवरण्' में पृष्ठ ८७ पर १२८ नं० की दस्तलिखित प्रित का समय सन् १६०० (सवत् १६५७) दिया गया है। इस प्रित के दो भाग हैं जिनमें पापा श्रोर रैदाम की जीवन परिचयों दी गई हैं। कबीर की जीवन-परची का उल्लेख नहीं है। जब श्रमंतदास ने पीपा श्रोर रैदास की जीवन की परिचयों के साथ कबीर की जीवन परची भी लिखी तब उसका समय भी मन् १६०० के श्रासपास ही होना चाहिये, यद्यपि इस कथन के लिए हम कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। श्रमंतदास लिखित जो 'श्रो कबीर साहिब जी की परचई' की हस्तलिखित प्रति मेरे पास है, उसका लेखन काल संवत् १८४२ (सन् १७८५) है। यह हस्तलिखित प्रति 'वाणी हजार नों' के गुटिका का भाग मात्र है श्रोर किसी श्रम्य प्राचीन प्रति की नक़ल है। इस ग्रंथ में यद्यपि कबीर के जीवन की तिथि नहीं है तथापि उनके जीवन की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाश्रों का उल्लेख श्रवश्य है:—

वें बोज रिपोर्ट १९०९-११

२ इती श्री सरव गोटिको संपूरण ॥ वांगी हजार नौ ॥९०००॥

- १. त्रे जुलाहे थे ऋौर काशी में निवास करते थे। °
- २. वे गुरु रामानंद के शिष्य थे।<sup>२</sup>
- ३. बघेल राजा वारिमह देव कवीर के समकालीन थे।3
- ४. सिकंदर शाह का काशी में ऋगमन हुआ था ऋौर उन्होंने कबीर पर ऋत्याचार किए थे। ४
- प्र. कबीर ने १२० वर्ष की ग्रायु पाई। <sup>फ</sup>

तिथियों को छोड़कर जिन महत्त्वपूर्ण वातों का उल्लेख इस 'परची' में किया गया है, उनसे कबीर के जीवन-काज के निर्णय में बहुत सहायता मिलेगी।

संवत् १६६१ (सन् १६०४) में सिख धर्म के पाँचवें गुरु श्री

- 🤊 कासी बसै जुलाहा ऐक । हरि भगतिन की पकडी टेक ॥
- न्मल भगति कबीर की चीह्नी। परदा षोल्या दछ्या दीन्ही॥ भाग बढ़ै रांमांनंद गुरु पाया। जां मन मरन का भरम गमाया॥
- 3 वरसिंघदे बाघेली राजा । कबीर कारिन पोई लाजा ॥
- अस्याह सिकंदर कासी आया। काजी मुनां के मिन भाया।।.....
  कहै सिकंदर श्रेसी बाता। हूँ तोहि देषू दोजिंग जाता। """
  गाफल संक न मांने मोरी। अब देषू साची करामाति तोरी।
  बांध्यी पग मेल्ह्यों जंजीका ले बोर यौ गंगा के नीका। ""
- भाजपनों धोषा में गयी। बीस बरस तै चेत न भयी।। बरस सऊ लग कीनी भगती। ता पीछै पाई है मुक्ती।।

श्राजुनदेव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। इसमें कबीर के 'रागु' श्रीर 'सलोकु' का संग्रह श्रवश्य है किंतु श्री गुरु ग्रंथ साहब उनके श्रविभीव काल के संबंध में किसी पद में भी संकेत नहीं है। श्रानेक स्थलों पर संतों की पंक्ति में हमें कवीर का उल्लेख श्रवश्य मिलता है।

- नाम छीबा कबीरु जुलाहा पूरे गुरते गति पाइी।<sup>२</sup> (नानक सिरी रागु)
- २. नामा जैरंड कबीरु त्रिलोचनु श्रड जाति रविदासु चिमश्रारु चलहीश्रा। 3 (नानक, रागु बिलावलु)
- ३. बुनना तनना तित्रागि के प्रीति चरन कबीरा।
  नीच कुला जोलाहरा भइत्रो गुनीय गहीरा॥ ४ (भगत धंनेजी,
  रागु श्रासा)
- ४. नाम व कबीरु तिलोचनु सधना सेनु तरै। किह रिबदासु सुनहु रे संतहु हरजीउ ते सभै सरै॥ (भगत रिवदास जी, रागु मारू)
- ५. हरि के नाम कबीर उजागर। जनम जनम के काटे कागर। इ (भगत रिवदास जी, रागु श्रासा)
- ६. जाकै ईदि बकरीदि कुल गऊ रे बधु करिह मानीश्रिह सेख सहीद पीरा । जाकै बाप वैसी करी पूत श्रैसी सरी,

<sup>¶</sup>कवीर—हिज़ बायोग्रैकी (डा० मोहनसिंह)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> आदि श्री गुरु मंथ साहब जी, पृष्ठ ३६

<sup>3&</sup>lt;sub>वही पृष्ठ ४५१</sub>

४ ,, वृष्ठ २६४

<sup>🛰 .,</sup> पृष्ठ ५९८

<sup>🤻 ,,</sup> पृष्ठ २६४

तिहू रे लोक परसिध कबीरा ॥ भागत रिवदास जी, रागु मलार)

गुण गावै रिवदासु भगतु जैरेव त्रिलोचन ।
 नामा भगतु कबीरु सदा गाविह सम लोचन ॥<sup>२</sup>
 (सवईए महले पहले के)

इस ग्रंथ में हमें कबीर के निर्देश के साथ उनकी समकालीन किसी भी घटना का विवरण नहीं मिलता | नानक के उद्धरण में यह श्रवश्य संकेत है कि कबीर ने 'पुरे गुर' से 'गित पाई' थी । 'पूरे गुर' ने क्या हम श्री रामानंद का संकेत पा सकते हैं ? डा० मोहनितह ने 'पुरे गुर' से 'ब्रह्म' का श्रथं लगाया है । यह श्रथं चित्य भी हो सकता है ।

संवत् १७०२ सन् १६५५) में प्रियादास द्वारा लिखी गई नाभादास के भक्तमाल की टीका में कबीर का जीवन-वृत्त विस्तारपूर्वक दिया गया है। इस टीका में यह स्पष्ट होता है कि

भक्तमाल की टीका कवार सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रहारी सिकंदर लोदी ने कवीर के स्वतंत्र ह्यौर 'ह्यधार्मिक'

विचार सुनकर उन पर मनमाने ग्रात्याचार किए। इस टोका में भक्त-माल की इस बात का समर्थन किया गया है कि कबीर रामानंद के शिष्य ये ग्रीर यह समर्थन कबीर के जीवन का विवरण देते हुए संबंधी छुप्पय की व्याख्या में दिया गया है। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिवस्तान का लेखक मोहसिन फ़ानी (मृत्यु हिजरी १०८१;

<sup>9</sup> वही पृष्ठ ६९८

२ ,, पृष्ठ ७४८

<sup>3</sup> By one Perfect Guru is meant God, the Lord. Kabir—His Biography, page 23

४देखि के प्रभाव फेरि उपज्यो अमाव द्विज आओ पातसाह सो सिबंदर सुनांव है। भक्तमाल, पृष्ठ ४६६

सन् १६००) भी कबीर को रामानंद का शिष्य बतलाते हुए लिखता है:—'जन्म से जुनाहे कबीर, जो ब्रह्मेन्य में विश्वास रखने वाले हिन्दुओं में मान्य थे, एक वैरागी थे। कहते हैं कि जब कबीर आध्या-त्मिक पय-प्रदर्शक की खोज में थे, वे अच्छे अच्छे हिन्दू और मुसलमानों के पास गए किन्दु उन्हें कोई इच्छित व्यक्ति नहीं मिला। अंत में किसी ने उन्हें प्रतिभाशील बुद्ध ब्राह्मण रामानंद की सेवा में जाने का निर्देश विया।"

उपर्युक्त ग्रंथों से कवीर के जीवन की दो विशेष घटनात्रों का पता हमें लगता है कि (१) वे रामानंद के शिष्य थे (२) वे सिकंदर लांदी के समकालीन थे। यदि हम इन दोनों घटनात्रों का समय निर्धारित कर सकें तो हमें कवीर का त्राविभीव-काल जात हो सकेगा। यह संभव हो सकता है कि प्रियादास की टीका क्रौर मोहसिन फ़ानी का दिवस्तान जो सत्रहवीं शताब्दी की रचनाएँ हैं क्रौर कवीर के प्रथम निर्देश करने वाले ग्रंथों के बहुत बाद लिखी गई थीं, जनश्रतियों से प्रभावित हो गई हों क्रौर सत्य से दूर हों। किन्तु समय निर्धारण की सुविधा के लिए त्राभी हमें उपर्युक्त दोनों घटनात्रों को स्मरण रखना चाहिए।

सब में प्रथम हमें यह देखना चाहिए की कबीर ने क्या ग्रापनी रचनात्रों में इन दोनों घटनात्रों का उल्लेख किया है १ प्रस्तुत ग्रंथ के पद ग्रौर 'सलोक' जो हमें लगभग प्रामाणिक 'संत कबीर' के मानना चाहिए, रामानंद के नाम का कहीं उल्लेख उल्लेख नहीं करते। एक स्थान पर एक पद ग्रावश्य ऐसा मिलता है जिससे रामानंद का संकेत निकाला जा सकता है। वह पद है:— शिव की पुरी बसे बुधि साह। तह तुम्ह मिलि के करह बिचाह॥

(रागु भैरड, १०)

'शिव की पुरी (बनारस) में बुद्धि के सार-स्वरूप (रामानंद किन्तास करते हैं। वहाँ उसमें मिल कर तुम (धर्म-विचार) करो।' किन्तु शिवपुरी का अर्थ 'बनारम' न होकर 'बहारंश्र' भी हो सकता है जिस अर्थ में गोरखपंथी उसका प्रयोग करते हैं स्वयं गोरखनाथ ने 'ब्रह्मारंश्र के अर्थ में 'शिवपुरी' का प्रयोग किया है:—

## श्रहूठ पटण में भिष्या करें। तू श्रवधू शिवपुरी संचरें।

'साढ़े तीन (श्रहुठ) हाथ का शरीर ही वह नगर है जिसमें घूम फिर कर वह मिद्या माँगता है। श्रवधूत ! ऐसे धूर्त शिवलांक (ब्रह्मारंश्र) में संचरण करते हैं। कबीर पर गोग्खपंथ का प्रभाव विशेष रूप से था ख्रतः रामानंद के द्रार्थ में यह पद संदिग्ध है। इसका प्रमाण हम नहीं मान सकेंगे।

सिकंदर लांदी के ऋत्याचार का संकेत कबीर के इन संकलित पदों में दो स्थानों पर मिलता है। पहला संकेत हमें रागु गौंड के चौथे पद में मिलता है ऋौर दूसरा रागु मेर उके ऋट्ठारहवें पद में। दोनों पद नीचे लिखे जाते हैं:—

भुजा बाँधि मिला किर डारियो।
 ह∹ती क्रोपि मूंड मिह मारियो।
 हसित भागि के चीसा मारै।
 इया मूरित के हउ बिजहारै।।
 ग्राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु।
 काजी बिकबो हसती तोरु।।।।
 रे महावत तुभु डारउ काटि।
 इसिह तुरावहु घालाहु साटि।।

१ तोरखबानी-डा० पीतांबरदत्त बडध्वाल, पृष्ठ १६ । साहिश्य सम्मेलन, प्रयाग । १९९९

इसति न तोरै धरे धिन्नानु। वाकै रिदै बसे भगवानु।।२॥ किन्रा श्रपराधु संत है कीन्हा। बाँधि पोटि कुंचर कउ दीना॥ कुंचरु पोट लै लै नमसकारै। बूक्ती नहीं काजी श्रंधित्रारे।।३॥ तीन बार पतीश्रा भरि लीना। मन कठोरु श्रजह न पतीना।। कह कबीर हमरा गोबिंदु। चउथे पद महि जनका जिंदु ॥ ४॥

(रागु गौंड, ४)

२. गंग गुसाइनि गहरि गंभीर। जंजीर बाँधि करि खरे कबीर ।। मनु न डिगै तनु काहे कउ डराइ। चरन कमल चित रहिश्रो समाइ ॥ १॥ गंगा की लहरि मेरी दुटी जंजीर। भ्रिगञ्जाला पर बैठे कबीर ॥२॥ कहि कबीर कोऊ संग न साथ। जल थल राखन है रघुनाथ ॥३॥

(रागु भैरड १८)

इन पदों में काज़ी द्वारा कबीर पर हाथी चलवाने श्रौर ज़ंजीर से बँधवा कर कबीर को गंगा में ड्वाने का वर्णन है। किंतु इन दोनों पदों में सिकंदर लोदी का नाम नहीं है। परची ऋादि ग्रंथों में सिकंदर लोदी ने जो जो ऋत्याचार किए थे, उनमें उपर्यक्त दोनों घटनाएँ सम्मिलित हैं। ग्रतः यहाँ पर इन दोनों घटनात्रों को सिकंदर लोदी के श्रत्याचारों के श्रंतर्गत मानने में श्रनुमान किया जा सकता है।

'श्राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु' श्रीर 'गंगा की लहिर मेरी टूटी जंजीर' जैसो पंक्तियों से जात होता है कि कबीर ने श्रपने श्रनुभवों का वर्णन स्वयं ही किया है। यदि ये पद प्रामाणिक समभे जायँ ो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जा सकते हैं।

कबीर श्रौर सिकंदर लोदी के समय के संबंध में भारतीय इतिहास-कबीर श्रौर सिकंदर कारों ने जो तिथियाँ दी हैं, उनका उल्लेख इस लोदी का समय स्थान पर त्रावश्यक है। वह इस प्रकार है:—

| इतिहासकार<br>का नाम | ग्रंथ                                                       | कबीर का समय                            | सिकंदर लोदी का<br>समय                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| १ वील               | ऋं।रिएंटल वायो-<br>ग्रेफ़िकल डिक्शनरी                       | जन्म सन् १४६०<br>संवत् १५४७)           | यही समय                                                |
| <b>२</b> फ़रक़हार   | दि रिलीजस लिट-                                              | (संवत् १४५७-                           | सन् १४८६-१ <b>५१७</b><br>(संवत् १५४ <b>६-</b><br>१५७४) |
| ३ हंटर              | इंडियन एम्पायर                                              | सन् १३००-१४२०<br>(संवत् १३५७-<br>१४७७) |                                                        |
| ४ ब्रिग्स           | हिस्ट्री ऋव् दि<br>राइज़ ऋव् दि<br>मोहमडन पावर<br>इन इंडिया | नहीं दिया।                             | सन् १४८८-१५ <b>१७</b><br>(संवत् १५४५-<br>१५७४)         |

| इतिहासकार<br>का नाम | ग्रंथ                                                 | कवीर का समय                               | मिकंदर लोदी का<br>समय                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ५ मेकालिफ           | सिम्ब रिलीजन<br>भाग ६                                 | सन् १३६⊂-१५१८<br>. संवत् ४४५५-<br>. १५७५) |                                                                  |
| ६ वेसकट             | कबीर एंड दि<br>कबीर पंथ                               | सन् १४४०-१५१८<br>(संवत् १४६७-<br>१५७५)    | सन् १४६६ (संवत्<br>१५५३)<br>जौनपुर गमन)                          |
| ७ स्मिथ             | त्र्याक्मफ़र्ड हिस्ट्री<br>स्रव् इंडिया               | सन् १४४०-१५१८<br>संवत् १४६७<br>१५७५)      | सन् १४⊏६-१ <b>५</b> १७<br>(संवत् १५४६ <b>-</b><br>१ <b>५</b> ७४) |
| ८ भंडारकर           | वैष्णविज्म शैविज्म<br>एंड माइनर रिली-<br>जस सिस्टिम्स | मन् १३६८ १५१८<br>(संवत् १४५५-<br>१५७५)    | सन् १४८८-१५१७<br>(१५४ <sup>,</sup> -१५७४)                        |
| ६ ईश्वरी-<br>प्रसाद | न्यू हिस्ट्री ग्रव<br>इंडिया                          | ईसा की पंद्रहवीं<br>शताब्दी               | सन् १४⊏६-१५१७<br>(संवत् १५४६-<br>१५७४)                           |

उपर्युक्त इतिहासकारों में प्रायः सभी इतिहासकार कबीर श्रौर सिकंदर लोदी को समकालीन होना मानते हैं। ब्रिग्स जिन्होंने श्रपना ग्रंथ 'हिस्ट्री श्रव् दि राइज़ श्रव् दि मोहमडन पावर इन इंडिया', मुसलमान इतिहासकारों के हस्तिलिखित ग्रंथों के आधार पर लिखा है, वे सिकंदर लोदी का बनारत आना हिजरी ६०० (अर्थात् सन् १४६४) मानते हैं। वे लिखते हैं कि विहार के हुसेनशाह शरकों से युद्ध करने के लिए सिकंदर ने गंगा पार की और 'दोनों सेनाएँ एक दूसरे के सामने बनारस से १८ कांस (२७ मील) की दूरी पर एकत्र हुई। प्रियादास ने अपनी भक्तमाल की टीका में सिकंदर लोदी और कबीर में संघर्ष दिखलाया है। श्री सीतारामशरण भगवानप्रताद ने उम टीका में एक नोट देते हुए लिखा है कि 'यह प्रभाव देख कर ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ। वे सब काशीराज को भी श्री कबीर जो के वश में जान कर, बादशाह सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आवा था पहुँचे। उस

यतः श्रां कवीर माहिव जी की परचई, भक्तमाल यौर संत कवीर के रागु गोंड ४ ग्रीर रागु मैरड १८ के ग्राधार पर हम कवार त्रीर सिकंदर लोदी को समकालीन मान सकते हैं। सिकंदर लोदी का समय सभी प्रमुख इतिहासकारों के ग्रनुसार सन् १४८८ या १४८६ से अन् १५१७ (संवत् १५४५-४६ से १५७५) माना गया है। ग्राः कवार भी सन् १४८८-८६ से १५१७ (संवत् १५४५-४६ से १५७५) के लगभग वर्तमान होंगे। डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने ग्रपने लेख कवीर जी का समय वर्ग में स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि कवीर जी सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते। उन्होंने इसके दो प्रमुख कारण दिए हैं। पहला तो यह है कि जिन ग्रंथों के ग्राधार पर सिकंदर का विश्वस-

<sup>ि</sup>हिस्ट्री अब् दि राइज़ अब् मोहमेडन पावर इन इंडिया (जान बिग्स) लंदन १८२९, पृष्ठ ५७१-७२

३भक्तमाल सटोक, पृष्ठ ४७० सीतारामशरण भगवानप्रसाद (लखनऊ १९१३)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>हिंदुस्तानी, अप्रैल १९३२, पृष्ठ २०७-२१०

नीय इतिहास लिखा गया है, उनमें कबीर श्रौर सिकंदर लोदी का संबंध कहीं भी उल्लिखित नहीं है। स्त्रीर दूसरा कारण यह है कि सिकंदर की धामिक दमन नीति की प्रवलता से कबीर ऋधिक दिनों तक ग्रपने धर्म का प्रचार करते हुए जीवित रहने नहीं दिए जा सकते थे। किंतु ये दोनों कारण श्रिधक पुष्ट नहीं कहे जा सकते। श्रबुलफ़ज़ल ने ग्रकपर का विश्वमनीय इतिहास लिखते हुए भी ग्राईन ग्रकपरी में तुलमीदाम का उल्लेख नहीं किया है यद्यपि वे ग्रकवर के समकालीन थे ग्रीर प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिने जाते थे। दूसरे कबीर ने जो धार्मिक प्रचार किया था वह तो दिंदू और मुमलमानी धर्म की सम्मिलित समा-लोचना के रूप में था। उनके सिद्धांतों में मूर्तिपूजा की उतना ही अवहेलना थी जितनी की 'मुल्ला के बाँग देने' की। अतः कर्वार की एक बारगी ही विधमीं प्रचारक नहीं कहा जा सकता श्रीर वे एक मात्र हिंदू धर्म प्रचारकों को भाँति मृत्यु-दंड से दंडित न किए गए हों। उन्हें दंड अवश्य दिया गया हो जिसमे वे युक्तिपूर्वक अपने को बचा सके। फिर एक बात यह मां है कि सिकंदर को बनारम में रहने का श्रिधक श्रवकाश नहीं मिला जिसमे वह कबीर को श्रिधक दिनों तक जीवित न रहने देता । इतिहासकारों ने सिकंदर लोदी का बनारस श्रागमन सन् १४६४ में माना है श्रौर उसे राजनीतिक उलभनों के कारण शीघ ही जीनपुर चले जाना पड़ा। ऋतः राजनीति में ऋत्यधिक व्यस्त रहने के कारण सिकंदर लोदी कबीर की स्रोर स्रधिक ध्यान न दे सका हा त्रौर कबीर जीवित रह गए हों। उसने चलते-फिरते क़ाज़ी को त्राज्ञा दे दी कि कबीर को दंड दिया जाय त्रौर वह दंड उनका जीवन समाप्त करने में ऋपूर्ण रहा हो । इस प्रकार जो दो कारण डा॰ रामप्रसाद त्रिपाठी ने दिये हैं, केवल उनके ग्राधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि कवीर सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते, मेरी द्दिष्ट सं समीचीन नहीं है।

श्चारिक श्वाला जिकल इस संबंध में श्रमी एक कठिनाई शेष रह जाती है। सर्वे श्रव इंडिया

श्रारिक श्रालाजिकल सर्वे श्रव् इडिया से जात होता है कि विजली ख़ा ने बस्ती ज़िले के पूर्व में, ऋामी नदी के दाहने तट पर कबीरदास या कबीर शाह का एक स्मारक (रौज़ा) सन् १४५० (संवत् १५०७) में स्थापित किया। वाद में सन् १५६७ में (१२७ वर्ष बाद) नवाब फ़िदाई ख़ाँ ने उसकी मरम्मत की । इसी स्मारक रौज़ा) के ऋाधार पर कबीर साहब के कुछ आधुनिक आलोचकों ने कबोर का निधन सन् १४५० (संवत् १५०७) या उसके कुछ पूर्व माना है। यदि कबीर का निधन सन् १४५० में हो गया था तो वे सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते जिसका राजत्वकाल सन् १४८८ या १४८६ से प्रारंभ होता है। त्र्यर्थात् कबीर के निधन के त्र्यड़तीस वर्ष बाद सिकंदर लोदी राज्यसिंहासन पर बैठा । ऋारिक ऋालाजिकल सर्वे ऋव् इंडिया में दिए गए श्रवतरण के सम्बंध में मेरा विचार श्रन्य श्रालोचकों से भिन्न है। सन् १४५० में स्थापित किए गए बस्तो ज़िले के स्मारक (रौज़े) को मैं कबीर का मरण-चिह्न नहीं मानता। गुरु ग्रंथ साहव में उल्लखित कबीर के प्रस्तुत पदों में एक पद कबीर की जन्म-भूमि का उल्लेख करता है। उस पद के अनुसार कबीर की जन्म-भूमि मगहर में थो। रागु रामकली के तीसरे पद की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :--

तोरे भरोसे मगहर बसित्रो, मेरे तन की तपति बुमाई। पहिले दरसनु मगहर पाइत्रो, पुनि कासी बसे श्राई।।

इस उद्धरण से जात होता है कि काशी में बसने के पूर्व कबीर मगहर में निवास करते थे। मगहर बस्ती के नैर्ऋंत्य (दिज्ञण-पूर्व) में

श्रीरिक आलाजिक सर्वे अव् इंडिया (न्यू सीरीज़) नार्थ वैस्टर्न प्राविंसेज़ भाग २, पृष्ठ २२४।

रसंत कबीर, पृष्ठ १७८।

२७ मील दूर पर ख़लीलाबाद तहसील में एक गाँव है। मैं तो समभत हूँ कि कवीर मगहर में श्रामी नदी के दाहने तट पर ही निवा करते थे जहाँ बिजली ख़ाँ ने रौज़ा वनवाया है। बिजली ख़ाँ कबी का बहुत बड़ा भक्त स्त्रौर स्त्रनुयायी था। जब उसने यह देख कि मगहर के निवासी कवीर ने काशी में जाकर अन्तय श्रर्जित की है तब उमने श्रपनी भक्ति श्रीर श्रद्धा के श्रावेश में कबीर के निवास-स्थान मगहर में स्मृति-चिह्न के रूप में एव चबृतरा या सिद्धपीठ बनवा दिया जो कालान्तर में नष्ट हो गया । जन १२७ वर्ष बाद सन् १५६७ में नवाव फ़िदाई ख़ाँ ने उसकी मरम्मत कं तो इस समय तक कवीर साहब का निधन हो जाने के कारण सन १४५० ईस्वी में विजली ख़ाँ द्वारा बनवाए गए समृति चिह्न को लोगे ने या स्वयं-गवाब फ़िदाई ख़ौ ने समाधि या रोज़ा मान लिया। तर्भ से मगहर का यह समृति-चिह्न रौज़े के रूप में जनता में प्रसिद्ध हो गया। इस दृष्टिकोण् से सन् १४५० का समय विजली खाँ द्वारा चिह्नित कवं। का प्रसिद्धि काल ही है श्रीर वे १४५० के बाद जीवित रहकर सिवंदर लांदी के समकालीन रह सकते हैं। ऋब कवीर की जन्म-तिथि के संबंध में विचार करना चाहिए।

कबीर ने ग्रापनी रचनात्रों में जयदेव ग्रौर नामदेव का उल्लेख किया है—

## गुर प्रसादी जैदंड नामां। भगति के प्रीम इनही है जाना।

(रागु गउड़ी ३६)

इससे ज्ञात होता है कि जयदेव श्रीर नामदेव कबीर से कुछ पहले हो चुके थे। यहाँ यह निर्धारित करना श्रावश्यक है कि जयदेव श्रीर नामदेव का श्राविर्भाव काल क्या है ? नाभादास श्रपने ग्रंथ भक्तमाल

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>संत कबीर,पृष्ठ ३९

जयदेव श्रीर नामदेव में जयदेव का निर्देश करते हुए उन्हें गीत गोविन्द का उल्लेख का रचिंयता मानते हैं। किंतु श्रन्य छप्यों की भाँति उसमें कोई तिथि-संवत् नहीं है। श्रालोचकों के निर्णयानुसार जयदेव लक्ष्मण्सेन के समकालान थे जिनका श्रावि-भीव ईसा की वारहवीं शताब्दी माना जाता है। श्रातः जयदेव का समय भी बारहवीं शताब्दी है।

भक्तमाल में नामदेव का भी उल्लेख है। इस उल्लेख में विशेष बात यह है कि नामदेव के भक्ति-प्रताप की महिमा कहते हुए नाभा-दास ने उनके समकालीन 'ग्रमुरन' का भी संकेत किया है। यह 'ग्रमुरन' यवनों या मुसलमानों का पर्यायवाची शब्द है। इस संकेत

ैजयदेव किन नृप चक्कने, खंड मंटलेश्वर आन किने ।
प्रचुर भया तिहु लोक गीत गोविंद उजागर ।
कांक काव्य नवरस सरस सिंगार का सागर ।
आण्डपदी अभ्यास करें तेकि बुद्धि वडावें ।
राधारमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवें ॥
संत सरोरुह पंड कीं पदमापति सुखजनक रिव ।
जयदेव किन नृप चक्कने, संड मंडलेश्वर आन किने ॥
(भक्तमाल, छप्य ३९)

देसंस्कृत ड्रामा-ए० वी० कीथ, पृष्ठ २७२ बारहवीं शताब्दी में एक दूसरे जयदेव भी थे जो नैयायिक और नाटककार थे। ये महादेव और सुमित्रा के पुत्र थे और कुंडिन (बरार) के निवासी थे। किंतु कबीर का तालाय इनसे नहीं है।

अनामदेव प्रतिज्ञा निबंही ज्यों त्रेता नरहरिदास की। बालदशा बीठल पानि जाके पै पीयो। मृतक गऊ जीवाय परचौ असुरन कों दीयो॥ सेज सलिल तें काढि पहिल जैसी ही होती।

से यह निष्कर्ष निकलता है कि नामदेव का आविर्भाव उस समय हुआ था जब मुसलमान लोग भारत में — विशेषकर दिल्ए भारत में बर गए थे क्योंकि नामदेव का कुटुम्ब पहले नरसी वामणी गाँव (करहाल सतारा) में ही निवास करता था। बाद में वह पंढरपुर में आ बसा थ जहाँ नामदेव का जन्म हुआ। नामदेव के जन्म की परंपरागत तिरि शक ११६२ या सन् १२७० ईस्वी है। इस प्रकार वे ज्ञानेश्वरी वे लेखक ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वर सन् १२६० में समाप्त की थी।

नामदेव मूर्ति-पूजा के विरुद्ध थे। इस विचार को दृष्टि में रखते हुए डा॰ मंडारकर का कथन है कि 'नामदेव का स्नाविमांव उस समय हुस्ता होगा जब मुसलमानी स्नातंक प्रथम बार दिल्ला में फैला होगा दिल्ला में मुसलमानों ने स्नपना राज्य चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित किया। मूर्तिपूजा के प्रति मुसलमानों की घृणा को धार्मिव हिंदुस्त्रों के हृदय में प्रवेश पाने के लिए कम से कम सौ वर्ष लगे होंगे किंतु इससे भी ऋधिक स्पष्ट प्रमाण कि नामदेव का स्नाविभाव उर समय हुस्ता जब मुसलमान महाराष्ट्र प्रदेश में बस गए थे, स्वयं नाम देव के एक गीत (नं० ३६४) से मिलता है जिसमें उन्होंने तुरकों वे हाथ से मूर्तियों के तोड़े जाने की बात कही है। हिंदू लोग पहले मुसल मानों ही को 'तुरक' कहा करते थे। इस प्रकार नामदेव संभवत चौदहवीं शताब्दी के लगभग या उसके स्नंत ही में हुए होंगे।' पुन

देवल उलट्यो देखि सकुच रहे सब ही सोती।।
'पण्डुरनाथ' कृत अनुग ज्यों छानि सुकर छाई घास की।
नामदेव प्रतिशा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास की।।
(भक्तमाल, छप्य ३ ८)

१वैष्णविषम, शैविषम एंड माइनर रिलीजस सिस्टिम्स—(भंडारकर पृष्ठ ९२

डा॰ भंडारकर का कथन है कि नामदेव की मराठी ज्ञानेश्वर की मराठी से अधिक अर्वाचीन है जब कि नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। फिर नामदेव की हिंदी रचनाएँ भी तेरहवीं शताब्दी की अन्य हिंदी रचनाओं से अधिक अर्वाचीन हैं। इस कारण नामदेव का आविर्भाव तेरहवीं शताब्दी के बाद ही हुआ। नामदेव का परंपरागत आभिर्भाव-काल जो ज्ञानेश्वर के साथ तेरहवीं शताब्दी में रक्खा जाता है, ऐतिहासिकता के विरुद्ध है।

प्रो० रानाडे का मत है कि नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन ही ये श्रीर परंपरागत उनका श्रांवर्भाव काल सही है नामदेव की किवता में भाषा की श्रवीचीनता इस कारण है कि नामदेव की किवता बहुत दिनों तक मौलिक रूप से जनता के बीच में प्रचलित रही श्रीर युगों तक मुख में निवास करने के कारण किवता की भाषा समय-क्रम से श्रवीचीन होती गई। जनता के प्रेम श्रीर प्रचार ने ही किवता की भाषा को श्राधुनिकता का रूप दे दिया। मूर्ति ती हे जाने के प्रसंगोहलेख के संबंध में प्रो० रानाडे का कथन है कि नामदेव का यह निर्देश श्रलाउद्दीन ख़िलजों के दिच्चण पर श्राक्रमण करने के संबंध में है।

प्रो० रानाडे का विचार श्रिषक युक्तिसंगत है। नामदेव की किवता की श्राधुनिकता बहुत से पुराने हिंदी किवयों की किवता की श्राधुनिकता से समकत्त्र है। जगनायक, कबीर, मीरां श्रादि की किवता हो ग्रें में भी भाषा बहुत श्राधुनिक हो गई है, क्योंकि ये किवताएँ जनता के द्वारा शताब्दियों तक गाई गई हैं श्रीर उनकी भाषा में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। भाषा के श्राधुनिक रूप के श्राधार पर हम मीरां, कबीर या जगनायक का काल-निरूपण नहीं कर सकते। यही बात नामदेव की काव्य-भाषा के संबंध में कही जा सकती है। श्रतः भाषा की श्राधुनिकता नामदेव के श्राविभीव काल को परवर्ती नहीं बना सकती। प्रो० रानाडे ने श्रलाउदीन ख़िलजी की मेना के द्वारा दित्रण भारत के श्राक्रमण में मूर्ति तोड़ने का जो मत प्रस्तुत किया है वह

फ़रिश्ता की तवारीख़ से भी पुष्ट होता है। फ़रिश्ता की तवारीख़ का अनुवाद बिरस ने किया है। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि ७१० वें वर्ष में सुलतान ने मिलक काफ़्र और ख्वाजा हजी को एक बड़ी सेना के साथ दिल्या में द्वारसमुद्र और मग्रावीर (मलाबार) को जीतने के लिये भेजा, जहाँ स्वर्ण और रखों से संपत्तिशाली बहुत मिदर सुने गए थे। उन्होंने मंदिरों के असंख्य द्रव्य प्राप्त किया जिसमें वहुमूख्य रखों से सजी हुई स्वर्ण मूर्तियाँ और पूजा को अनेक कीमती सामग्रियाँ थीं। इस प्रकार प्रं० रानांड के मतानुसार नामदेव का आविर्माव तेरहर्शे शताब्दों के अंत में ही मानना चाहिए। जयदेव और नामदेव के आविर्माव-काल को हिए में रखते हुए हम यह कह सकते है कि कबीर का समय तेरहवीं शताब्दी के अंत या चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ के बात ही होना चाहिए क्योंकि कवार ने जयदेव और नामदेव को अपने पूर्व के भक्तों की भाँति श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है।

इस प्रसंग में एक उल्लेख ऋौर महत्वपूर्ण है। 'श्री पीपाजी की श्री पीपाजी बाणी' में हमें कबीर की प्रशंसा में पीपा जी का एक निर्शेश पद मिलता है। वह पद इस प्रकार है:—

जो किल मांभ कबीर न होते।
तो ले विद श्रक्त किल जा मिलि किर भगित रसातिल देते॥
श्रम निगम की किह किह पांडे फल भागोत लगाया।
राजस तामस रवातक किथ किथ इनकी जगत भुलाया॥
सरगुन किथ किथ मिष्टा पवाया काया रोग बढ़ाया।
निरगुन नीम पीयो नहीं गुरुमुप तातें हाँ टै जीव बिकाया॥

<sup>ै</sup> हिस्ट्री श्रय् दि राइज श्रव् दि मोहमडन पावर इन रंडिया (जान बिग्स) भाग १, एष्ठ ३७३।

र हस्तलिखित प्रति सरव गोटिका सं० १८४२, पत्र १८८

वकता श्रोता दोऊं भूले दुनीयाँ सबै भुलाई। किल बिर्छ की छाया बैठा, क्यू न कलपना जाई॥ श्रंध लुकटीयाँ गही जु श्रंधे परत कूंप कित थोरे। श्रंबरन बरन दोऊंसे श्रंजन, श्राँपि सबन की फोरे॥ हम से पितत कहा कि रहेते कींन प्रतीत मन घरते। नांनां बांनी देपि सुनी श्रवनां बहौ मारग श्रणलरते॥ त्रिगुण रहत भगति भगवंत की तिहि बिरखा कोई पावै। दया होइ जोइ छपानिधान की तो नांम कबीरा गावे॥ हिर हिर भगति भगत कन लीजा त्रिबधि रहत थित मोहे। पापंड रूप भेप सब कंकर ग्यांन सुपले सोहे॥ भगति प्रताप राज्यव कारन निज जन श्राप पठाया। नांम कबीर साच परकास्या तहाँ पीपे कह्ह पाया॥

पीपा का जन्म सन् १४२५ (संवत् १४८२) में हुन्ना था। जब पीपा ने कवीर की प्रशंसा मुक्तकंठ से की है तो इससे यह सिद्ध होता है कि या तो कबीर पीपा से पहले हो चुके होंगे न्न्रथवा कबीर ने पीपा के जीवन-काल में ही यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली हांगी। भक्तमाल के न्नानुसार पीपा रामानंद के शिष्य थे न्नातः कबीर भी रामानंद के संपर्क में न्ना सकते हैं। इतना तो स्पष्ट ही है कि कबीर सन् १४२५ (संवत् १४८२) के पूर्व ही हुए होंगे। न्नातः यह कहा जा सकता है कि कबीर का जन्म संवत् तेरहवीं शताब्दी के न्नात या चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर संवत् १४८२ के मध्य में होना चाहिए।

कबीर के संबंध में जिन ग्रंथों पर पहले विचार किया जा चुका है उनमें कोई भी कबीर की जन्म तिथि का उल्लेख नहीं करते। केवल 'कबीर चरित्र बोध' में कबीर का जन्म जन्म-तिथि 'चौदह सौ पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार' को स्पष्टत: लिखा है। डा॰ माताप्रसाद

गुप्त ने एस० त्रार० पिल्ले की इंडियन क्रोनोलॉजी के त्राधार पर

गणतर कि यह स्पष्ट किया है कि सं०१४५५ की जेष्ठ पूर्णिमा को सोमवार ही पड़ता है। डा० श्यामसुन्दरदास ने कबीर-पंथियों में प्रचलित दोहे:—

चौद्द सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार इक ठाट ठए।
जंठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए॥
के आधार पर 'गए' को व्यतीत हो जाने के अर्थ में मान कर कबीर का जन्म संवत् १४५६ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कितु गणित करने से स्पष्ट हो जाता है कि ज्येष्ट पूर्णिमा संवत् १४५६ को चंद्रवार नहीं पड़ता। अतः कबीर की जन्मतिथि के संबंध में संवत् १४५५ की रुप्रभ की ज्येष्ट पूर्णिमा ही अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है।

श्रव यदि कवीर का जन्म संवत् १४५५ (सन् रामानंद का १३६८) में हुश्रा था तो क्या वे रामानंद के शिष्य शिष्यरव हो सकते हैं शिष्य मोहनसिंह ने श्रपनी पुस्तक

'कबीर—हिज़ बायोग्रेफ़ी' में कबीर को रामानंद नहीं माना है। उनका कथन है कि वे कबीर के जन्म के बीस वर्ष पूर्व ही महाप्रयाण कर चुके थे। मैं नहीं समक्त सकता कि किस आधार पर डा० सिंह ऐसा लिखते हैं। वे रामानंद की मृत्यु, श्री गर्गोश सिंह लिखित ऋत्यंत ऋाधुनिक पंजाबी पुस्तक भारत-मत दर्पण के ऋनुसार सन् १३५४ में लिखते हैं और कबीर का जन्म सन् १३६८ में। उपर्युक्त सन् निर्णय के ऋनुसार रामानंद कबीर के जन्म लोने के ४४ वर्ष पूर्व ही ऋपना जीवन समाप्त कर चुके होंगे बीस वर्ष पूर्व नहीं, जैसा कि वे लिखते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि कबीर ने ऋपने काव्य में ऋपने मनुष्य-गुरु का नाम कहीं लिखा भी नहीं इसलिए कबीर का गुरु मनुष्य-गुरु नहीं था वह केवल 'ब्रह्म, विवेक या शब्द था। श्रीर इसके प्रमाण में वे गुरु ग्रंथ में ऋाए हुए निम्नलिखित

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कवीर--हिज़ वायोमेफी, पृष्ठ ११, १४

### पद उद्धृत करते हैं :--

१. माधव जल की पिश्रास न जाइ।

तू सतिगुरु इड नड तनु चेला किह कबीर मिलु श्रंत की बेला।

(रागु गउड़ी २)

२. संता कड मित कोई निंदहु संत राम है एकु रे। कहु कबीर मैं सो गुरुपाइश्रा जाका नाउ बिबेकु रे। (रागु सही ४)

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने श्रपने गुरु का नाम श्रपने काव्य में नहीं लिया है किंतु इसका कारण उनके हृदय में गुरु के प्रति श्रपार श्रद्धा का होना कहा जा सकता है। कबीर ने ईश्वर तथा विवेक को भी श्रपना गुरु कहा किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कबीर का कोई मनुष्य-गुरु था ही नहीं।

हमें कबीर की रचना में ऐसे पद भी मिलते हैं जिनमें कबीर ने श्रपने गुरु से संसार की उत्पत्ति श्रौर विनाश समका कर कहने की विनय की है।

गुर चरण लागि हम बिनवता पूछत कहु जीउ पाइश्रा।
कवन काज जगु उपजे बिनसे कहु मोहि समकाइश्रा।
(राग श्रासा १)

(श्री गुरु के चरण्रे का स्पर्श करके मैं विनय करता हूँ ऋौर पूछता

VVe Must therefore conclude that when there is no mention of the name as that of the Guru, we are to take that fact as the Nonexistance of a personal teacher and that the realGuru is the Shabad itself.

े कहु कबीर मैं सो गुरु पाइन्ना जाका नाउ बिबेकु रे। (रागु सुही ५)

हूँ कि मैंने यह प्राण क्यों पाये हैं ? यह जीव संसार में क्यों उत्पन्न ग्रीर नष्ट होता है ? कृपा कर मुके समका कर कहिए।

एक स्थान पर कबीर ने अपने गुरु का संकेत भी किया है:-

सतिगुर सिलेया मारगु दिखाइया । जगत पिता मेरे मनि भाइया ॥

रागु श्राक्षा ?

(जब मुक्ते सतगुर मिले तब उन्होंने मुक्ते मार्ग दिखलाया जिससे जगत-पिता मरे मन को भाये—श्रच्छे लगे)।

श्रीर 'गुर प्रसादि में समु कलु स्किशा' (रागु श्रासा ३) में वे श्रपने ही श्रनुभव की बात कहते हैं। श्रागे चल कर वे इसी को दुहराते हैं:—

गुर परसादी हरि धन पाइश्रो।

श्रंते चल दिश्रा नालि चलिश्रो॥

रागु ग्रासा १४

(मैंने गुरु के प्रसाद से ही यह हिर (रूपी) धन पाया है ऋंत में नाड़ी चले जाने पर हम भी यहाँ से चल सकते हैं।)

इन पदों को ध्यान में रखते हुए हम कबीर के 'मनुष्य-गुरु की कल्पना भली भाँति कर सकते हैं। फिर कबीर की रचना में कुछ ऐसे अवतरण भी हैं जहाँ गुरु श्रोर हिर के व्यक्तित्व में भेद जान पड़ता है, दोनों एक ही ज्ञात नहीं होते। उदाहरणार्थ:—

सिमरि सिमरि हरि हरि मनि गाईश्रै।

इह् सिमरनु सितगुर ते पाईश्रै॥

रागु रामकली ६

उस स्मरण में तू बार-बार हरि का गुण गान मन में कर श्रीर यह स्मरण तुके सतगुर से ही प्राप्त होगा।) दूसरा उदाहरण लीजिए:—

> वार बार हरि के गुन गावउ। गुर गिम भेदु सु हरि का पावउ॥

> > रागु गडड़ी ७७

(रोज़-रोज़ या बारंबार हिर के गुण गात्रो त्रौर गुरु से प्राप्त किए गए रहस्य से हिर को प्राप्त करो।) त्राथवा

श्राम श्रगोचर रहे निरंतिर गुर किरपा ते लही थ्रे।

कहु कबीर बलि जाउ गुर अपने सत संगति मिलि रही थ्रे॥

रागु गउड़ी, ४८

वह श्राम है, इंद्रियों से पर है, केवल गुरु की कुपा से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। कबीर कहता है कि मैं श्रपने गुरु की बिल जाता हूँ। उन्हीं की श्रव्छी संगति में मिल कर रहना चाहिये।)

इस प्रकार के बहुत रें उदाहरण दिए जा सकते हैं िनमें कवीर के 'मनुष्य-गुरु' होने का प्रमाण है। श्रव यह निश्चित करना है कि जब कबीर के 'मनुष्य-गुरु' होने का प्रमाण हमें मिलता है तो क्या रामानंद उनके गुरु थे ?

भक्तमाल में यह स्पष्टतः लिखा है कि रामानंद के शिष्यों में कवीर भी एक थे। यह कहा जा सकता है कि कवीर रामानंद के 'प्रशिष्य' हो सकते हैं छौर उनका काल रामानंद के काल के बाद हो सकता है कितु भक्तमाल में दी हुई नामावली में कबीर के नाम को जो प्रधानता दी गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि कबीर रामानंद के शिष्यों में ही होंगे। हम पीछे देख चुके हैं कि दिबस्तान का लेखक

श्री राम। नन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो ।
अनन्तानन्द कवीर सुखा सुरसुरा पद्मावित नरहिर ।
पीपा भावानन्द रैदास धना सेन सुरसर की घरहिर ॥
औरौ शिष्य प्रशिष्य एक तें एक उजागर ।
विद्वमंगल श्राधार सर्वानंद दशधा के श्रागर ॥
बहुत काल बपु धारि के प्रनत जनन कों पार दियो ।
श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यौं दुतिय सेतु जग तरन कियौ ॥

मोहसिन फ़ानी (हिजरी १०८१, एन् १६७०) श्रौर नाभादास के भक्तमाल की टीका लिखने वाले प्रियादास (सन् १६५५) कबीर को रामानंद का शिष्य लिख चुके हैं। प्रियादास की टीका से प्रभावित होकर श्रन्य ग्रंथकारों ने भी कबीर को रामानंद का शिष्य माना है। दूसरी बात जो भक्तमाल से ज्ञात होती है वह यह है कि रामानंद को बहुत लंबी श्रायु मिली। 'बहुत काल वपु धारि कैंग से यह बात स्पष्ट होती है। श्रन्य भक्तों के संबंध में नाभादास ने लंबी श्रायु की बात नहीं लिखा। इससे ज्ञात होता है कि रामानंद को 'श्रसाधारण' श्रायु मिली तो होगी, तभी उसका संकेत विशेष रूप से किया गया। श्रव हमें यहाँ रामनंद का समय निर्धारित करने की श्रावश्यकता है।

रामानंद ने वेदांत सूत्र का जो भाष्य लिखा है उसमें उन्होंने ग्रमलानंद रचित वेदांत कल्पतर का उल्लेख (१, ४, ११) किया है। डा॰ भंडारकर ने ग्रमलानंद रचित वेदांत कल्पतर रामानंद का समय का समय निरूपण करते हुए उसका काल तेरहवीं

शताब्दी का मध्यकाल माना है। ग्रपने ग्राधार के लिए उन्होंने यह ऐतिहासिक तथ्य निर्धारित किया कि ग्रमलानंद राजा कृष्ण राज्यकाल सन् १२४७ से १२६०) में थे ग्रौर उसी समय उन्होंने ग्रपता ग्रंथ वेदांत कल्पतरु लिखा। यदि ग्रमलानंद तेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल में थे तो रामानंद ग्राधिक से ग्राधिक उनके समकालीन हो सकते हैं ग्रन्यथा वे कुछ वर्षों के बाद हुए होंगे। इस प्रकार रामानंद का ग्राविभीव काल सन् १२६० के बाद या सन् १३०० के लगभग होगा। ग्रगस्त्य संहिता के ग्राधार पर भी रामानंद का ग्राविभीव काल सन् १२६६ या १३०० टहरता है।

यदि इम रामानंद का जन्म-समय सन् १३०० (संवत् १३५७)

१दि नाइंथ इंटरनैशनल कांग्रेस अव् श्रोरिएंटलिस्ट्स-भाग १, पृष्ठ ४२३ (फुटनंट) लंदन, १८९२

निश्चित करते हैं तो वे कबीर के जन्म-समय पर ६८ वर्ष के रहे होंगे क्योंकि हमने कबीर का जन्म सन् १३६८ (संवत् १४५५) निर्धारित किया है। कबीर ने कम से कम २० वर्ष में गुरु से दी हा पाई होगी त्रातः कबीर का गुरु होने के लिए रामानंद की त्रायु ११८ वर्ष की. होनी चाहिए। यदि 'बहुत का ल वपु धारि' का अर्थ हम ११८ या इससे श्राधिक लगावें तो रामानंद निश्चय रूप से कबीर के गुर हो सकते हैं। सन् १३०० के जितने वर्षों बाद रामानंद का जन्म होगा उतने ही वर्ष कबीर के शिष्यत्व के हिष्टकोण से रामानंद की त्रायु से निकल सकते हैं। यहाँ एक नवीन ग्रंथ का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा । उस ग्रंथ का नाम 'प्रसंग पारिजात' है श्रीर उसके रचयिता श्री चेतनदास नाम के कोई साधु-किव हैं। इस अंथ की रचना संवत् १५१७ में कही जाती है। प्रसंग पारिजात में उल्लेख है कि ग्रंथ प्रणेता 'श्री रामानंद जी की वर्षों के त्र्यवसर पर उपस्थित थे श्रीर उस समय स्वामी जी की शिष्य मंडली ने उनसे यह प्रार्थना की कि हमारे गुर की चरितावली तथा उपदेशों को-जिनका श्रापने चयन किया है, ग्रंथ रूप में लिपि-बद्ध कर दीजिए इससे ज्ञात होता है कि श्री चेतनदास रामानंद जी के संपर्क में अवश्य आए होंगे।

यह ग्रंथ पैशाची भाषा के शब्दों से युक्त देशवाड़ी प्राकृत में लिखा गया है। इसमें 'श्रदणा' छंद में लिखी हुई १०८ श्रष्टपदियाँ हैं। सन् १८६० के लगभग यह ग्रंथ गोरखपुर के एक मौनी बाबा ने, मौखिक रूप से श्रयोध्या के महात्मा बालकराम बिनायक जी को उनके बचपन में लिखवाया था।

इस ग्रंथ के अनुसार रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। वे दिल्ला से प्रयाग में नहीं आए थे जैसा कि आजकल विद्वानों ने

१ स्वामी रामानंद श्रीर प्रसंग पारिजात -- श्रीशंकरदयालु श्रीवास्तव एम०ए० (हिंदुस्तानी-श्रक्टूबर १९३२)

निश्चित किया है। इसके अनुसार मक्तमाल में उल्लिखित रामानन्द के शिष्यों की सूची भी ठीक है और कबीर निश्चित रूप में रामानंद के शिष्य कहे एए हैं। इस यंथ का ऐतिहासिक महत्य इसलिए भी अधिक है कि इसमें कबीर का जन्म संवत् १४५५ और रामानंद का अवसान-संवत् १५०५ दिया गया है। यदि यह यंथ प्रामाणिक है तो कबीर अवश्य ही रामानंद के शिष्य होंगे।

मैंने ऊपर एक इस्तलिखित प्रति का निर्देश किया है जिसमें 'वाणी हज़ार नों' संग्रहीत हैं। इसका नाम सरव गुटिका है। यह प्रति प्राचीन मूल प्रतियों की प्रतिलिपि है। इसमें भुक्ते ग्रनंतदास सरब गुटिका रचित श्रोकवीर साहिव जो की परचई' के ग्रातिरिक्त एक ग्रोर ग्रंथ ऐसा मिला है जिसमें रामानंद से कवीर का संबंध इंगित है।

यह प्रंथ है—प्रसिद्ध मक्त सैन जी रचित कवीर श्रह रेदास संवाद । यह ६६ छंदों में लिखा गया है और इसमें कवीर और रेदास का विवाद वर्णित है। यह सैन वही हैं जिनका निर्देश श्री नाभादास ने श्रपने भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों में किया है। प्रोफ़ेसर रानांडे के श्रनुसार सैन सन् १४४८ संवत् १५०५) में हुए । इस प्रकार वे कवीर श्रोर रेदास के समकालीन रहे होंगे। सैन नाई थे कितु थे बहुत बड़े भक्त। ये वीदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे श्रीर उनके बाल बनाया करते थे। एक वार इन्होंने श्रपनी भक्ति-साधना में राजा की सेवा में जाने से भी इनकार कर दिया था। इनकी भक्ति में यह शक्ति थी कि ये दर्पण के प्रतिविंव में ईश्वर को दिखला सकते थे। इनके 'कबीर श्रह रेदास संवाद' में रेदास श्रीर कवीर में सगुण श्रीर निर्गुण ब्रह्म के संबंध में वाद-विवाद हुश्रा है। श्रंत में रेदास ने कबीर को भी श्रपना गुरु माना है श्रीर उनके सिद्धांतों को स्वीकार

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र ...प्रो० रानाडे। पृष्ठ १९०

किया है। उसी प्रसंग में रैदास का कथन है:—
रैदास कहै जी!

तुम साची कही सही सतवादी। सबलां सज्या लगाई ॥ सबल सिंघार्या निबला तार्या। सुनौ कबीर गुरभाई ॥३४॥ कबीर ने भी कहा है:—

कबीर कहैं जी !

यह निर्देश ऋधिक प्रामाः शक है।

भरम हो डारि दे करम ही डारि दे । डारि दे जीव की दुबध्याई । श्रात्मरांम करी थिश्रांमां । हम तुम दोन्यूं गुर भाई ॥६४॥ कबीर कहें जी !

नुगुण बहा सकल को दाता । सो सुमरो चित लाई । को है लुघ दीरघ कं: नांही । हम तुम दोन्यूं गुरभाई ॥६६॥ इन अवतरणों से जात होता है कि कबीर और रैदास एक ही गुरु के शिष्य थे और ये गुरु रामानंद ही थे जिनकी शिष्य-परम्परा में अन्य शिष्यों के साथ कबीर और रैदास का नाम भी है । सेन द्वारा

यदि हम उपर्युक्त समस्त सामग्री पर विचार करें तो नाभादास के 'बहुत काल वपु धारि कै' का अवतरण, भक्तमाल में उल्लिखित रामानंद की शिष्य-परंपरा, अनंतदास और संन का कबीर संबंधी विवरण, प्रसंग पारिजात, फ़ानी का दिवस्तान और प्रियादास को टीका, ये सभी कबीर को रामानंद के शिष्य हाने का प्रमाण देते हैं। इनके विरुद्ध हमें कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अतः कबीर को रामानंद का शिष्य मानने में कोई आपित्त नहीं होनी चाहिए।

कबीर का निधन कब हुन्ना, यह कहीं भी प्रामाणिक रूप से हमें नहीं मिलता। यदि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे तो वे सिकंदर लोदी के राज्यारोहण काल सन् १४८८ या १४८६ (संवत् १५४५ या १५४६) तक म्रवस्य ही जीवित रहे। इस काल के कितने समय बाद कबीर का निधन हुन्ना यह नहीं कहा जा सकता।

कबीर की मृत्यु के संबंध में श्रभी तक हमें तीन कबीर की मृत्यु श्रवतरण मिलते हैं:—

(१) सुमंत पंद्रा सौ उनहत्तरा हाई । सतगुर चले उठ हंसा ज्याई॥

(धर्मदास-द्वादश पंथ)

यह संवत् है १५६६

(२) पंद्रह से उनचास में मगहर कीन्हों गौन । श्रगहन सुदि एकादशी, मिले पौन मों पौन ॥ (भक्तमाल की टीका)

यह संवत् है १५४६

(३) संवत् पंद्रह से पछत्तरा, कियो मगहर को गौन । माव सुदी एकादशी रखो पौन में पौन ॥ (कबीर जनश्रुति)

#### यह संवत् है १५७५

जान ब्रिग्स के अनुसार सिकंदर काशी हिजरी ६००, सन् १४६४ (संवत् १५५१) में आया था। तभी कबीर उसके सामने उपस्थित किए गए थे। अतः उपर्यु क भक्तमाल की टीका का उद्धरण (२) अध्युद्ध ज्ञात होता है। उद्धरण (१) में तिथि और दिन दोनों नहीं है, उद्धरण (३) में तिथि तो है किंतु दिन नहीं है। अतः इन दोनों की प्रामाणिकता गणना के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती। अनंतदास की 'परचई' के अनुसार कबीर ने एक सौ बीस वर्ष की आयु पाई। उनके जन्म संवत् में एक सौ बीस वर्ष की अप्रयु पाई। उनके जन्म संवत् में एक सौ बीस वर्ष को इतिहास सम्मत नहीं हुआ करती। अतः हम यदि कबीर को सिकंदर लोदी का समकालीन निश्चित करते हुए भी जनश्रुति के आधार पर निर्णय की पुष्टि नहीं कर सकते। अनंतदास की परचई भक्ति-भावना के कारण लिखी जाने के कारण संभवतः आयु-निर्देश में कुछ अति-

शयांकि की पुट दे दे क्योंकि श्रनंतदास ने श्रपनी 'परचई' में संवत् का उल्लेख न कर श्रायु का परिमाण ही दिया है। संवत् के श्रभाव में हम इस श्रायु-निदेंश पर विशेष श्रद्धा नहीं रख सकते।

श्रंत में श्रधिक में श्राधिक हम यही स्थिर कर सकते हैं कि संत कवीर का जन्म संवत् १४५५ (सन् १३६ द्रा में श्रोर निधन संवत् १५५१ (सन् १४६४) के लगभग हुश्रा था जब मिकंदर लोदी कासी श्राया इस प्रकार संत कवीर ने ६६ वप या उससे कुछ ही श्रधिक श्रायु पाई। मांसाहार की घृणा की दृष्टि से देल्नेवाले सात्विक जीवन के श्रधिकारी संत के लिए यह श्रायु श्रधिक नहीं कही जा सकती।

# कबीर का जीवन-वृत्त

धार्मिक काल के काव्य में एक विशेषता यह रही है कि किवयों ने अपनी भक्ति के उन्मेष में आत्म-विश्वास या आत्म-भत्ना की अनेक पंक्तियों लिन्ती हैं। ऐसी पंक्तियों में उनके जीवन-वृत्त पर थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य पड़ गया है। जीवन-वृत्त की ये बातें स्वयं किव द्वारा लिखी जाने से अत्यंत प्रमाणिक होती हैं और उनके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। जीवन-वृत्त के किसी असंग के अपर अवतरण न मिलने पर कभी-कभी हमारे मन में जीभ उठता है और हम सीचते हैं कि यदि किव और भी आत्म-भर्त्सना या आत्म-निदा करता तो संभव है, हमें उसके जीवन-वृत्त की अधिक सामग्री मिल जाती। संत कवीर में हमें आत्म-चिरत संबंधी अनेक अवतरण मिलते हैं, क्योंकि कवीर ने आत्म-भर्त्सना के साथ ही आत्म-विश्वास और चेतावना की यहुत सी बातें कही हैं। ऐसे अवतरण नीचे दिए जाते हैं:—

१. जन्म ...

२. माता--

कहत कवीर सुनहु मेरी माई । (गूज० २, श्रासा ३३)

मुसि मुसि रांचे कबीर की माई । (गू० २)

मुई मेरी माई हउ खरा सुखाला । (श्रा० ३)

नित उठि कोरी गागरि श्राने लीपत जीउ गइश्रो ।

ताना बाना कछू न सूक्ते हिर हिर रस लपटिश्रो ॥

हमारे कुल कऊने रामु किह श्रो ।

जब की माला लई निप्ते तब ते सुखु न भइश्रो ॥

[माता का कथन] वि० ४)

#### ३. पिता—

बाि दिलासा मेरो कीन्हा। (ग्रा०३) पिता हमारो बड़ गोसाई। तिसु पिता पिह हउ किउ किर जाई (ग्रा०३)

बलि तिसु वापे जिनि हड जाइश्रा। श्रा० ३)

#### ४. बाल्यकाल-

बारह बरस बालपन बीते बीस बरक कत्तु तपु न कीश्रो। (ग्रा०१५)

प. जाति श्रीर श्राजीविका —

कबीर मेरी जाति कउ सभु को हपने हारु। (स० २) हम घर सूत तनहि नित ताना। । था० २६)

तू बाह्मन से कासी क जुलहा हुम्कतु मार गित्राना। (ग्रा० २६)

वहत कबीर कारगह तारी । स्तै स्त भिजाए कोरी । (आ० ३६)

तनना बुनना सभु तिज्ञां। है कबीर।

हरि का नामु लिखि की यो शरीर। (गृत० २)

जिड जलु जल महि पेसि न निकसे तिड दुरि मिजियो जुनाहो। (धना० ३)

तू बहमनु में कातीक जुलहा मुहि तोहि बराबरी कैसे के बनहि। (राम० ४)

बुनि बुनि ग्राप श्रापु पहिरावउ । भे० ७

#### ६. निवास-

पहले दरसन मगहर पाइत्रो फुनि कासी बसे श्राई । (राम ०३) जैसा मगहरु तेसी कासी हम एके करि जानी । (राम० ३) तोरे भरोसे मगहर बिस्त्रां । (राम० ३) किश्रा कासी किश्रा ऊखरु मगहरु। (धना० ३)

o. স্ল<del>্ল</del>ী—

मेरी बहुरिश्रा को धनिया नाउ।

ले राखियों राम जनीया नाउ ॥ (या० ३३)
पहिली करूपि कुजाति कुन्नखनी ।
यवकी सरूपि सुजाति सुलयनी (या० ३२)
मूंड पलोसि कमर यथि पोथी ।
हम कड चावनु उन कड रोटी ॥ [स्त्री का कथन] (गीं० ६)
सुनि श्रंधली लो हंदेपीर । (गीं० ६)

८. पुत्र—

बूड़ा इंसु कबीर का उपित्रको पूत कमालु। (स० ११५) बिटविह राम रमडवा लावा। ये बारिक कैसे जीविह रघुराई (गू०२) लस्की लरिकन खेबो नाहि। (गीं०६)

६. गुर-

मेरो गुर प्रसादि मनु मानिश्रा। (सो० ५)
सतगुर मिले त मारगु दिखाइत्रा। (त्रा० ३)
गुर चरण लागि हम बिनवता (त्रा० १)
गुर किचत किरपा कीनी (सं० ६)
जब हूए किपाल मिले गुरदेखु। (गौं० ७)
कहुँ कबीर गुर किरपा ह्युटे। (गौं ८)
धंनु गुरदेव श्रति रूप विचखन। (गौं १०)
हम राखे गुर श्रापने उनि कीनो श्राइसु (स० ८)
कहि कबीर श्रव जानिश्रा गुरि गित्रानु किश्रा समकाइ।
(श्रा० २)
हिर जी किपा करे जड श्रपनी तौ गुर के सबदि समावहिंगे।
(मा० ४)

गुर सेवा ते भगति कमाई(भै॰ ६) कबीर साचा सितगुरु में मिलिश्रा सबदु जु बाहिश्रा एकु। (स॰ १५७)

#### १०. श्रध्ययन--

बिदिया न परउ बादु नही जानउ। (वि० २)

११. पर्यटन (इज)

इज हमारी गोमती तीर। जहा बसहि पीतंबर पीर (ग्रा० १३)

कबीर हज जह हउ फिरग्रो कउतक टाग्रो ठाइ। स०१४

कबीर हज कावे हउ जइ था श्रागे मिलिया खुराह म० १६७) कबीर हज कावे होइ होइ गइश्रा केती बार कबीर (म० १६८)

१२. परिस्थितियाँ (ग्र) धामिक-

इन मुंडिग्रन मेरी नाति गंवाई। (ग्रा० ३३) गन मांई ते ते घातिश्रा निहरे पाइनि तग। गली जिन्हा जप माजीश्रा लोटे हाथ निवग॥ श्रोइ हिर के संत न श्राखीश्रहि बानारित के ठग॥ (ग्र० २० श्रानभड किने न देखिश्रा बेगागीश्रदं बिनु में श्रनभड होइ वणाहंबै। (मा० ८)

श्रेंसा जोगु कमावहु जोगी। जप तप संजमु गुरमुखि भोगी। (राम०७)

बंद खोज दिल हर रोज ना फिर परेसानी माहि। ति०१)
नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटे लिखाइ ह्या। (सो०३)
काजी ते कवन कतेब बखानी। (श्रा० ८)
जोगो जनी तपी संनिद्यासी बहु तीरथ अमना।
लुंजिन मुंजित मोनि जटाधर श्रति तऊ मरना॥ (श्रा०५)
जहा बसहिं पीतंबर पीर। (श्रा०१३)

(श्रा) राजनं।तिक-

भुजा बांधि मिला करि डारिश्रो। इसती क्रोपि मूंड महि मारिश्रो॥ (गौ०४) गंग गुसाइनि गइरि गंभीर। जंजीर बांधि करि खरे कबीर ॥ (भै० १८)

१३. विश्वास---

जिंड जल छोड़ि बाहरि भइयो मीना।
पृथ्व जनम हउ तप का हीना। (ग०१७)
प्रोड़ी मांत मेरी जाति जुलाहा।
हरि वा नाझु लहियां में लाहा ॥(गू०२)
प्रव जनम हम नुम्हरे संवक अब तड मिटिया न जार्। (ग०४ तोरड न पानी पृजड न देवा।
राम भगति बिनु निहफत्त संवा॥ (में दे)
पंडित सुन्तां जो लिखि दीया।
छाड़ि चले हम कछू न लीया॥ (मै०७)
किया काभी किया उत्पर्ह मगहरु रामु रिदे जड होई।(घ०३)
जड तनु काकी तजिंद कब रा रमईथ्रे कहा निहारा। (घ०३)
भजहु गोविंद भूल मत जाहु।
माःस जनम का एही लाहु॥ (मै०६)

१४. सुविधाजनक जीवन में विश्वास-

जपीश्चै नामु जपीश्चै श्रंनु । श्रंभे के संगि नीका वंनु ॥ (मीं० ११) भूखे भगति न कीजे । यह माला श्रपनी लीजे ॥ हउ मांगउ संतन रेना । में नाही किसी का देना (सो० ११)

१५. ग्रात्मग्लानि-

कहु कबीर हम श्रेंसे लखन। धंनु गुरुं, व श्रांत रूप दिचखन।। (गौ०१०) जिह घर कथा होत हरि संतन इक निमर्ख न कीनो मै फेरा। लंपट चोर दून मतवारे निन संगि सदा बसेरा॥ (राष्ट्र) संतन संग कबीरा बिगरिश्रो। (भै०५) १६. भक्त निर्देश— कलि जागे नामा जैरेव। (ब० २)

१७. वृद्धावस्था—

तीस बरस कह्नु देव न पूजा फिरि पह्नुताना बिरिध भइग्रो (ग्रा०१५) बारिक ते बिरिध भइग्रा होना सो होइग्रा (ग्रा० २३)

१८. मृत्यु-

सगम जनमु सिवपुरी गवाइत्रा ।

मरती बार मगहरि उठि श्राइत्रा ॥

बहुतु घरस तपु कीत्रा कासी ।

मरनु भाइत्रा मगहर की बासी ॥ (ग० १५)

उपयुक्त ग्रवतरणों से कबीर के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हमें ज्ञात होती हैं, वे इस प्रकार हैं। कबीर का जन्म एक मुमलमान परि-वार में हुआ था। कबीर की माता स्वयं कहती है कि 'हमारे कुल में किसने राम का नाम लिया है ? ''ग्रौर जब से इस 'निपूते' कबीर ने जप की माला द्याथ में ली है तव से किसी प्रकार भी मुख से भेट नहीं हो सकी । इसका जीवन प्रतिदिन 'गागरि' लाकर (घर) लीपते ही व्य-तीत हुआ। '' इसी कारण कबीर की माता के उनके धार्मिक विश्वासी से किसी प्रकार भी संतुष्ट नहीं थी। संतों के सत्संग मे उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था जिसने घर के बचों श्रौर परिजनों को सदैव श्रन-कष्ट होता था। कबीर की माता एकांत में रोया करती थी कि कबोर ने जब तनना-बुनना सब छोड़ दिया है तब ये बचे वेचारे किस प्रकार जीवित रस सकेंगे। किंतु कबीर को श्राटल विश्वास था कि 'रघु-राई' ही हम सब का दाता है स्रतः उसे इन वचों की भी ख़ार है। जात होता है, कुछ दिन बाद कबीर की माता का देहांत हो गया था और इससे कबार पूर्णा पेण निश्चित हो गए थे क्यों कि अब उन्हें सत्संग में ग्रपना समय व्यतीत करने से रोकनेवाला कोई नहीं था। वे ग्रपनी मक्ति-भावना में इतने तनमय थे कि उन्हें दगली (रुई की ग्रंगरखी) पहनने का न तो ध्यान ही था श्रीर न पाले की भीषणता ही उन्हें ज्ञात होती थी। कबीर के पिता एक बड़े गोसाई थे, उनके प्रति कबीर की बहुत श्रद्धा थी। वे प्रायः कबीर के दुःखी होने पर उन्हें सान्त्वना भी दिया करते थे। कबीर का जन्म मगहर में हुश्रा था। बाद में वे काशी श्रा गए थे। उन्होंने श्रपने बाह्यकाल के बारह वर्ष तथा युवाकाल के बीस वर्ष बिना सत्मंग के ही व्यतीत कर दिये थे। जाति से वे जुलाहे थे श्रीर सभी कांई उनकी जाति का उपहास करता था। पहले तो नित्यप्रति श्रपने घर पर ही ताना तनते थे। फिर उन्होंने तनना बुनना छोड़ कर श्रीर श्रपने करवे को तोड़ कर श्रपने शरीर पर हिंग नाम लिख लिया श्रीर वे साध-सत्संग करने लगे।

कबीर की संगवतः दो स्त्रियाँ थीं। पहली कुरूप थी, उसकी लाति का कोई पता नहीं था और उसमें गार्टस्थ्य के कोई लद्ध्या नहीं थे। दूसरी सुंदरी थी, श्रच्छी जाति की थी तथा श्रच्छे लद्ध्यां से संपन्न थी। पहली स्त्री का नाम था 'लोई' श्रीर दूसरी स्त्री का नाम था धिनयाँ जिसे लोग रामजनियाँ भी कहते थे। संभवतः यह वैश्या रही हो किंतु कबीर की हिष्ट में वैश्या किसी माँति हीन न समभी गई हो। साधुश्रों के प्रति कबीर की भिक्त बढ़ने पर संभवतः लोई को भी कष्ट होने लगा हो जैसे पहले कबीर की माता को कष्ट होता था क्योंकि कबीर श्रपने घर का सारा भोजन साधु-संन्यासियों को बाँट देते थे; घर के लोगों को चने चबा कर ही श्रपना पेट भरना पड़ता था। साधु-सन्यासियों को तो कबीर घर की खाट दे दिया करते थे श्रीर स्वयं श्रपने परिजनों के साथ ज़मीन पर सोते थे।

कबीर के संतान भी था। एक पुत्र श्रीर एक पुत्री। संत-संतित होने से इन्हें प्रायः श्रन्न-कष्ट रहता था। पुत्र का नाम कमाल था जो कबीर के सुख का कारण नहीं था। वह सगुणोपासकों की श्रेणो में सम्मिलित हो गया था। इसलिये कबीर ने उसे श्रपना वंश-विना-शक समक्त रक्खा था। कबीर का गुरु में अटल विश्वास था। उन्होंने गुरु की वंदना अनेक प्रकार से की हे यद्यपि उन्होंने अपने गुरु के नाम का उल्लेख नहीं किया है। ज्ञात होता है ये गुरु रामानंद ही थे। अपने गुरु की सेवा से ही उन्होंने भक्ति अर्जित की थी। गुरु की प्राप्ति को वे ईश्वर की कृपा के फल-स्वरूप ही समभते थे।

कवीर पुस्तक-ज्ञान में विश्वास नहीं रखते थे। वे किसी से वाद-विवाद भी नहीं करना जानते थे। ग्रात्म-चितन ग्रौर हरि-स्मरण यही उनकी भक्ति के साधन थे। सुमलमान होने के कारण वे ग्रमेक बार 'हज' के लिए भी गण लेकिन गांमती नदी के किनारे 'पीतांवर पीर' की नेवा में जाना ही ये ग्रपनी हज समभते थे। ये पीतांवर पीर बड़े सुंदर बंट से गान किया करते थे और कवार वहाँ बैठकर उन्हें बड़े प्रेम से सुना करते थे।

्रकार के समय में बनारम की धार्मिक परिस्थितियों में बड़ी विपमता थी। 'मुंडिया' लोग बड़े आडम्बर रचा करते थं। बनारस के बहुत से 'ठग' हरि के संत बन-अनकर गाड़ तीन गज़ की धाती पहन कर गले में जपमाला डाल कर हाथ में लोटे लेकर फिरा करते थे। इनके अतिरिक्त बेरागी, जोगी, बंदे (सूफी मत में विश्वास रखने वाले), नादी, वेदी, शब्दी, मीनी, काजी, यती, तपी, संन्यासी, खंजित और मुंजित (जैनी साधुं) तथा 'पीर' भरे हुए थे। कबीर इन सब के कर्मकांडों और आडंबरों की बहुत कड़ी आलांचना किया करते थे।

श्रपने निर्भीक विचारों के कारण कवीर को श्रनेक किटनाइयों का सामना करना पड़ा । उन पर श्रनेक श्रत्याचार हुए । ये श्रत्याचार सिकंदर लोदी द्वारा किये गए ज्ञात होते हैं । उसने कवीर की भुजाश्रों को बाँध कर हाथी के सामने डाल दिया किंतु कवीर नहीं मार जा

ये रामानन्दी संप्रदाय के अवधृत थे।

सके। बाद में उन्हें जंजीरों से बाँध कर गंगा में इबाने का प्रयत्न किया गया किंतु वे नहीं हुबे।

कबीर ऋपने विश्वासों में ऋत्यंत दृढ़ ऋौर विचारों में ऋटल थे। हरि-स्मरण मं उनका पूर्ण विश्वास था। वे राम-भक्ति के ऋतिरिक्त संसार की सब बातों को निस्सार समभते थे। पंडित श्रीर मुल्लाश्रों के त्रादेशों पर इन्होंने त्र्रशुमात्र भी ध्यान नहीं दिया। वे जन्मान्तरवाद में विश्वास रखते थे। उन्हें ग्रपने भजन में इतना विश्वास था कि वे मुक्ति देने वाली काशी में न गर कर मगहर में मरे, जहाँ मरने पर लोकोक्ति के अनुसार गर्दभ योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। वे गोविंद के भजन में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता समभते थे। किंतु वे भूखे रहकर भक्ति नहीं करना चाहते थे। जीवन की सुविधा का भी उन्हें ध्यान था। वे ऋपने जीवन के लिये प्रतिदिन इतना भोजन चाहते थे-दो सेर त्याटा, थोड़ा नमक पाव भर घी, त्याध मेर दाल। इतने ब्रन्न से वे दोनों वक्त संतुष्ट हो सकते थे (रागु सोर्राट ११)। वे एक चारपाई, एक तिकया, एक रुई से भरा हुन्ना दोहरा कपड़ा श्रीर ऊपर (श्रोढ़ने के लिए) एक कंवल भी चाहते थे। यों कभी कभी श्रपने श्रनुचित कर्मों के लिये उन्हें पश्चात्ताप श्रौर श्रात्मग्लानि भी होती थी। उन्हें पूर्व भक्तों में बहुत ऋधिक श्रद्धा थी। इन भक्तों में जयदेव श्रौर नामदेव उल्लेखनीय हैं।

कवीर को लंबी आयु मिली। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था का भी वर्णन किया है और अपनी निर्बलता एवं शरीर-कृशता का भी उल्लेख किया है। अंत में समस्त जीवन शिवपुरी (बनारस) में तपस्वी की भौति व्यतीत करने पर वे अपनी मृत्यु के समय मगहर के निवासी हुए।

# जीवन-वृत की त्र्यालोचनां

कवीर ने ऋपने व्यक्तिगत निर्देशों में कोई तिथि या संवत् का उल्लेख नहीं किया। ऋतः ऋंतर्साक्ष्य से हम उनके ऋाविभीव काल

श्रथवा निधनकाल के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। उनका जन्म ऐसे जुलाहे कुल में हुन्रा था जिसमें उनके संत-जीवन के लिए विशेष सुविधाएँ थीं। कबीर ने ऋपने पिता को एक बड़ा गोसाई कहा है। बनारस और उसके ग्रासपास उस समय के गोसांई 'दसनामी' मेद से ग्रपनी उपासना में कहीं शिव ग्रौर कहीं विष्णु के भक्त होते थे। १ कबीर के पिता ऐसी जुलाहा जाति में थे जिसमें मुसलमानी संस्कारों के साथ ही साथ शिवोपायक योगियों के भी संस्कार थे ग्रौर वे किसी शिवोपासक 'दसनामी' संप्रदाय में दीदित होने के कारण गोसांई कहलाते थे। इस समय नाथपंथ का प्रभाव इन योगियों पर विशेष रूप से था जिनमें वे 'शरीर-साधन' की परंपरा में विश्वास रखते थे। कवीर ने अपने पिता का निर्देश करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ''मैं उस पिताकी विलिजाता हूँ। जिनसे मैं उत्पन्न हुत्रा हूँ उन्होंने पंच (इंद्रियों) से मेरा साथ छुड़ा दिया है, त्र्रव मैंने पंच (इंद्रियों के विष) को मार कर पैरों के नीचे दबा दिया है" अतः यह स्पष्ट है कि कवीर के पिता जुलाहों की जाति में होकर भी योगियों के त्राचारों में विश्वास रखते थे। इस संबंध में मैं श्री हुज़ारीप्रसाद द्विवेदी के मत से सहमत हूँ जिनके श्रनुसार कबीर जिस जुलाहा वंश में पालित हुए थे वह इसी प्रकार के नाथ मतावलंबी गृहस्थ योगियों का मुसलमानी रूप था। '<sup>3</sup> योंगियों की परंपरा में होने के कारण कवीर के कुल में 'राम' नाम के लिए विशेष श्रद्धा न होगी इसलिए जब रामानंद के प्रभाव से कबीर ने राम-नाम स्वीकार किया होगा तो उनकी माता का द्धब्ध हाना स्वामाविक था।

<sup>ि</sup>हन्दू द्राइब्स ऐंड कास्ट्र्स **ऐ**ज़ रिप्रेजेंटेड ऐट बनारस (पृष्ठ ४२५५) एम० ए० दोरिंग (१८७१--८२)

र गंत कबीर, रागु श्रासा ३, पृष्ठ ९२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कवीर श्री हज़ारीप्रसाद दिवेदी, पृष्ठ ९

कबीर के जन्म के विषय में जो किंवदंती है कि वे विधवा ब्राह्मणों के पुत्र थे श्रीर उस बिधवा ब्राह्मणी ने लोक-लजा की रत्ना के लिए उन्हें लहरतारा तालाय के समीप फेंक दिया था तथा इस श्रवस्था में उन्हें नीरू श्रीर नीमा जुलाहा-दंगीत ने उटा लिया था, कोई विशेष महत्व नहीं रखता। हमार सामने इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसी भाँति उनका ज्याति-स्वरूप होकर लहरतारा के कमल-पत्र पर उतर कर श्रयन करना एक धार्मक विश्वास है। इस संबंध में कुछ भी कहना क्यार-पंथियों का धार्मक भावना पर श्राधात पहुँचाना है।

कबीर का उन्म-स्थान अगो तक काशा। माना जाता रहा है और इस संबंध में प्रायः ये फियाँ उद्पृत को जाती हैं:— काशी में हम प्रगट भये हैं, रामानंद चिताए। कितृ ये पंक्तिया न तो संत कबीर में हैं और न किसा प्रामाणि ह पंथी में ही पाई जाती हैं। कि वे सवार में कवार की एक पंक्ति ऐसी हैं जिसमें जात होता है कि वे मगहर में ही उत्पन्न हुए थे। पहले उरमन मगहर पाइश्रो फुनि काशी वसे आई। (रागु रामकली ३) यथेष्ट्र संकेतपूर्ण है। मृत्यु के समय उनका मगहर लीट जाना मनुष्य की उन स्वाभाविक प्ररेणा का भी प्रतीक हो सकता है जिससे वह अपनी जन्मभूमि या उसके समीप ही आकर मरना चाहता है। अतः मेरे हिंहकीण के कबीर का मगहर में जन्म मानना अधिक युक्तसंगत है।

कवीर के परिवारिक जीवन के सम्बन्ध में मतमेद है। कबीरपंथी साधुत्रों का कथन है कि लोई उनकी शिष्या मात्र थी, स्त्री नहीं। वह एक बनखंडी बैरागी की पोष्य पुत्री थी जिसे उसने लोई (ऊनी चादर) में लिपटा हुत्रा पाया था। कबीर की भक्ति क्रौर निस्पृह भावना देख-कर वह उनके साथ रहने लगी थी। किंतु कबीर की भेरी बहुरिया को धनित्रा नाउ' (रागु त्रासा ३३) त्रौर 'बूड़ा बंसु कबीर का उपित्रत्रों पूतु कमालु' (सलोकु ११५) निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं कि कबीर का पारिवारिक जीवन स्त्री श्रीर पुत्र से भरपूर था। उनसे चाहे कबीर को संतोप न रहा हो, यह दूसरी बात है। 'धनिश्रा' नाम के स्थान पर हमें 'धोई' नाम भी मिलता है जिसका संकेत श्री वनमाली जी 'कबीर का साखी ग्रंथ' की श्रवतर्राएक 'में करते हैं।

कथीर ने जिस गुरु की विस्तार-पूर्वक-बंदना की है वे श्री रामानंद जी ही थे। कथीर को छपने निर्मीक धामिक विश्वासों के कारण सिकंदर लोदी से भी संघर्ष लेना पड़ा। इस विषय की यथेष्ट चर्चा कथीर की जन्म-तिथि के सम्यन्ध में हो चुकी है ख्रतः यहाँ कुछ छौर लिखने की छावश्यकता नहीं। कथीर की मृत्यु के संबंध में भी निश्चित है कि उन्होंने मगहर में जाकर अपना शरीर-त्याग किया।

कवीर त्रपने धार्मिक ग्रादशों में निःशंक श्रीर साहसी थे। उन्होंने ग्रपने समय में प्रचलित सभी संप्रदायों के मिथ्याचार श्रीर ग्राडंबरों की तीत्र श्रालोचना की है। हम उनके सिद्धांतों, धार्मिक विश्वासों श्रीर दार्शनिक दृष्टिकोण की विवेचना 'कवं।र' नाम की पुस्तक में करेंगे।

# संत कवोर

# सिरी रागु

8

एक सुश्रानु के घरि गावणा।
जननी जानत सुतु बडा होतु है

इतनाकु न जाने जि दिन दिन श्रवध घटतु है।

मोर मोर करि श्रधिक लाडु धरि पेखत ही जमराड हसै।

श्रैसा तें जगु भरिम लाइश्रा।
कैसे बूके जब मोहिश्रा है माइश्रा॥१॥

कहत कबीर छोडि बिखिन्ना रस इतु संगति निहचड मरणा॥ रमईन्ना जपहु प्राणी श्रनत जीवण बाणी इनि बिधि भव लागरु तरणा॥२॥

जां तिसु भावे ता लागे भाउ।

भरमु भुलावा बिचहु जाइ।

उपजै सहज गिश्रान मित जागे।

गुर प्रसादि श्रंतरि लिव लागे॥

इतु संगति नाही मरणा।

हकुमु पञ्जाणि ता खसमै मिलणा॥३॥

श्रवरज एकु सुनहु रे पंडीश्रा श्रव किछु कहनु न जाई। सुरि नर गण गंधव जिनि मोहे त्रिभवण मेखुली लाई॥ राजा राम श्रनहद किंगुरी बाजै जाकी दिसटि नाद लिव लागै॥१॥

भाठी गगनु सिंङिश्रा श्ररु चुंङश्रा
कनक कलस इकु पाइश्रा।
तिसु मिह धार चुश्रे श्रित निरमल
रस मिह रसन चुश्राइश्रा॥२॥

एक जु बात श्रन्प बनी है

पवन पिश्राला साजिश्रा।

तीनि भवन महि एको जोगी

कहहु कवनु है राजा।।३॥

श्रेसे गिश्रान प्रगटिश्रा पुरखोतम कहु कबीर रंगि राता। श्रवर दुनी सभ भरमि भुलानी मनु राम रसाइन माता॥४॥

# राग गउड़ी

8

श्रव मोहि जलत राम जलु पाइश्रा।

राम उदिक तनु जलत बुमाइश्रा॥

मनु मारण कारणि बन जाईश्रे।

सो जलु बिनु भगवंत न पाईश्रे॥।।।

जिह पावक सुरि नर है जारे।

राम उदिक जन जलत उदारे॥२॥

भव सागर सुख सागर माही।

पीवि रहे जल निखुटत नाही॥३॥

किह क्बीर भजु सारिंगपानी॥

राम उद्कि मेरी तिखा बुक्तानी ॥४॥

माधव जल की पियास न जाइ।
जल मिह श्रमिन उठी श्रधिकाइ।।
तूं जलिनिध हउ जल का मीनु।
जल मिह रहउ जलिह बिनु खीनु॥।।।।
तूं पिंजरु हउ सूश्रटा तोर।
जमु मंजारु कहा करे मोर॥२॥
तूं तरवरु हव पंखी श्राहि।
मंदभागी तेरो दरसनु नाहि॥३॥
तूं सतगुरु हउ नउतनु चेला।
कहि कबीर मिलु श्रंत की बेला॥४॥

जब हम एको एकु किर जानिश्रा।
तब लोगिह काहे दुखु मानिश्रा।।
हम श्रपतह श्रपुनी पित खोई।
हमरे खोजि परहु मित कोई ॥१॥
हस मंदे मंदे मन माही।
साम पाति काहू सिड नाही॥२॥
पित श्रपित ताकी नही लाज।
श्रब जानहुगे जब उघरेगो पाज॥३॥
कहु कबीर पित हिर परवानु।
सरब तिश्राि। भेजु केवल रामु॥४॥

8

नगन फिरत जो पाइश्रे जोगु।

बन का मिरग मुकित समु होगु॥

िकश्रा नागे किश्रा बाधे चाम।

जब नही चीनिस श्रातम राम॥१॥

मूंड मुंडाए जो सिधि पाई।

मुकती भेड न गईश्रा काई॥२॥

बिंदु राखि जो तरीश्रे माई।

खुसरै किंड न परम गित पाई॥३॥

कहु कबीर सुनहु नर भाई।

राम नाम बिनु किनि गित पाई॥।।।

y

संधिन्ना प्रात इस्नानु कराही।

जिउ भए दादुर पानी माही॥

जिउ पे राम राम रित नाही।

ते सिम धरमराइ के जाही॥।।।।

काइन्ना रित बहु रूप रचाही।

तिन कउ दइन्ना सुपने भी नाही॥२॥

चारि चरन कहि बहु न्नार।

साधू सुखु पाविह किल सागर॥३॥

कहु कबीर कहु काइ करीजै।

सरबसु छोडि महारसु पीजै॥४॥

किन्ना जपु किन्ना तपु किन्ना वत पूजा।
जाकै रिदे भाउ है दूजा।।
रे जन मनु माधव सिड लाईन्ने।
चतुराई न चतुरभुजु पाईन्ने।।।।
परहरु लोभु श्ररु लोकाचारु।
परहरु कामु क्रोधु श्रहंकारु।।।।।
करम करत बधे श्रहंमेव।
मिलि पाथर की करही सेव।।३।।
कहु कबीर भगति करि पाइन्ना।
भोले भाइ मिले रधुराइन्ना।।।।।

गरभ वास महि कुलु नही जाती।
बहम बिंदु ते सभु उतपाती।।
कहु रे पंडित बामन कब के होए।
बामन कहि कहि जनमु मत खोए।।१॥

जौ तूं ब्राहमणु ब्रहमणी जाईग्रा। तड ग्रान बाट काहे नही श्राइग्रा॥२॥

तुम कत बाहमण हम कत सूद। हम कत खोहू तुम कत दूध॥३॥

कहु कबीर जो ब्रह्मु बीचारै। सो ब्राह्मणु कहीश्रतु है हमारै॥४॥

श्रंधकार सुखि कबिह न सोई है। राजा रंकु दोऊ मिलि रोई है।। जड पै रसना रामु न किहबो। उपजत बिनसत रोवत रहिबो।।१॥

जस देखीश्चें तरवर की छाइश्रा। प्रान गए कहु कां की माइश्रा॥२॥

जस जंती महि जीउ समाना। मूए मरमु को का कर जाना॥३॥

हंसा सरवरु कालु सरीर। राम रसाइन पीउ रे कबीर ॥४॥

जोति की जाति जाति की जोती। तितु लागे कंच्र्या फल मोती॥ कबनु सु घरु जो निरभउ कहीथ्रै। भड भजि जाइ श्रमे होइ रहीथ्रै॥१॥

तटि तीरथि नहीं मनु पतीश्राइ। चार श्रचार रहे उरमाइ॥२॥

पाप पुंन दुइ एक समान। निज घरि पारसु तजहु गुन श्रान ॥३॥

कबीर निरगुण नाम न रोसु। इसु परचाइ परचि रहु एसु॥४॥

जो जन परिमिति परमनु जाना। बातन ही बैकुंठ समाना। ना जाना बैकुंठ कहा ही। जानु जानु सभि कहिह तहा ही॥१॥

कहन कहावन नह पतीग्रई है। तउ मनु मानै जाते हउमै जई है॥२॥

जब लगु मिन बैकुंठ की श्रास। तब लगु होइ नहीं चरन निवासु॥३॥

कहु कबीर इह कही थ्रे काहि। साध संगति बैकुंठे श्राहि॥४॥

उपजे निपजे निपजि समाई। नैनह देखत इहु जगु जाई॥ लाज न मरहु कहहु घरु मेरा। श्रंत की बार नहीं कह्नू तेरा॥१॥

श्रनिक जतन करि काइश्रा पाली। मरती बार श्रगनि संगि जाली॥२॥

चोत्रा चंदनु मरदन श्रंगा। सो तनु जलै काठ के संगा॥३॥

कहु कबीर सुनहु रे गुनीश्रा। बिनसैगो रूप देखे सभ दुनीश्रा॥४॥

श्रवर मूए किश्रा सोगु करीजे। तड कीजे जड श्रापन जीजे॥ मै न मरड मरिबो संसारा। श्रवमोहि मिलिश्रो है जीश्रावन हारा॥ १॥

इग्रा देही परमल महकंदा। ता सुख बिसरे परमानंदा॥२॥

कुन्रटा एकु पंच पनिहारी। टूटी लाजु भरे मति हारी॥३॥

कहु कबीर इक बुधि बीचारी ॥ ना स्रोहु कूश्रटा ना पनिहारी ॥४॥

श्रसथावर जंगम कीट पतंगा। श्रिनिक जनम कीए बहु रंगा॥ श्रेसे घर हम बहुतु बसाए। जब हम राम गरभ होइ श्राए॥२॥

जोगी जती तरी ब्रहमचारी। कबहूराजा छुत्रपति कबहू भेखारी॥२॥

साकत मरिह संत सिभ जीविह । राम रसाइनु रसना पीविह ॥३॥

कहु कबीर प्रभ किरपा कीजै। हार्रि परे श्रव पूरा दीजै।।४।।

श्रेसो श्रचरजु देखिश्रो कबीर।
दिधि कै भो ले बिरोले नीरु॥
हरी श्रंगुरी गदहा चरे।
नित उठि हासे हीगे मरे॥१॥
माता भैसा श्रंमुहा जाइ।
कुदि कुदि चरे रसातिल पाइ॥२॥
कहु कबीर परगटु भई खेड।
लेले कउ चूधे नित भेड॥३॥
राम रमत मित परगटी श्राई।
कहु कबीर गुरि सोमी पाई॥।।।।

जिड जल छोडि बाहरि भइत्रो मीना।
पूरब जनम हउ तप का हीना।।
श्रब कहु राम कवन गति मोरी।
तजीले बनारस मति भई थोरी।।१।।

सगल जनमु सिवपुरी गवाइश्रा। मरती बार मगहरि उठि श्राइश्रा॥२॥

बहुतु बरस तपु की या कासी। मरनु भइत्रा मगहर की बासी।।३।।

कासी मगहर सम बीचारी। श्रोछी भगति कैसे उत्तरसि पारी ॥४॥

कहु गुर गजि सिव सभु को जाने। मुख्या कबीरु रमत स्त्री रामै॥१॥

चोन्ना चंदन मरदन श्रंगा। सो तनु जले काठ के संगा।। इसु तन धन की कवन बडाई। धरनि परै उरवारि न जाई।।१॥

राति जिसोवहि दिन करहि काम। इकु खिनु लेहि न हरि को नाम ।।२।।

हाथि तडोर मुखि खाइश्रो तंबोर । मरती बार कसि बाधिश्रो चोर ॥३॥

गुरमित रसि रसि हरि गुन गावै। रामै राम रमत सुखु पावै॥४॥

किरपा करि के नामु दिड़ाई। हरि हरि बासु सुगंध बसाई।। १।।

कहत कबीर चेति रे श्रंधा। सति रामु सूठा सभु धंधा॥६॥

जम ते उलिट भए है राम।

दुख बिनसे सुख की श्रो बिसराम।।

बैरी उलिट भए है मीता।

साकत उलिट सुजन भए चीता।

श्रव मोह सरब कुमल करि मानिश्रा।

सांति भई जब गोबिदु जानिश्रा।।१।।

तन मिह होती को टि उपाधि।
उत्तटि भई सुख सहित समाधि।।
श्रापु पद्याने श्रापे श्राप।
रोगु न बिश्रापे तीनौ ताप।।२।।

श्रव मनु उत्ति सनातनु हूश्रा। तब जानिश्रा जब जीवत मूश्रा॥ कहु क्बीर सुखि सहजि समावउ। श्रापि न डरउ न श्रवर डरावड ॥३॥

पिंडि मुग्ने जीउ विह घरि जाता। सबदि श्रतीति श्रनाहदि राता।। जिनि रामु जानिश्रा तिनहि पद्यानिश्रा। जिंड गूंगे साकर मनु मानिश्रा ॥१॥ श्रीसा गिश्रानु कथै बनवारी। मन रेपवन दिङ् सुखमन नारी॥ सो गुरु करहु जि बहुरि न करना। सो पदु रवहु जि बहुरि न रवना॥ सो धिश्रानु धरहु जि बहुरि न धरना । श्रेसे मरह जिबहुरि न मरना ॥२॥ उखरी गंगा जमुन मिलावड। बिनु जल संगम मन महि न्हावउ ॥ लोचा समसरि इहु बिउहारा। ततु बीचारि किष्ठा श्रवरि बीचारा ॥३॥ श्रपु तेजु दाइ प्रिथमी ग्रकासा। हैसी रहत रहउ हरि पासा ॥ कहै कबीर निरंजन धित्रावड । तितु घरि जाउ जि बहुरि न आवउ ॥४॥

कंचन सिड पाई ग्रें नहीं तोति। मनुदं रामु लीग्रा है मोति॥ श्रब मोहि रामु श्रपुना करि जानिश्रा। सहज सुभाइ मेरा मनु मानिश्रा॥१॥

ब्रहमें कथि कथि ग्रंतु न पाइग्रा। राम भगति बैठे घरि श्राइग्रा॥२॥

कहु कबीर चंचल मित तिश्रागी। केवल राम भगत निज भागी।।३।।

जिह मरने सभु जगतु तरासिश्रा।
सो मरना गुर सबदि प्रगासिश्रा।।
श्रब कैमे मरड मरनि मनु मानिश्रा।
मरि मरि जाते जिन रामु न जानिश्रा।।

मरनो मरनु कहें सभु कोई। सहजे मरे श्रमरु होइ सोई॥२॥

कहु कबीर मिन भइग्रा श्रनंदा। गह्त्रा भरमु रहिन्रा परमानंदा॥३॥

कत नही ठउर मृलु कत लावउ।
खोजत तन महि ठउर न पावउ।।
लागी होइ सु जाने पीर।
राम भगति श्रनीश्राले तीर।।।।।

एक भाइ देखड सभ नारी। किथ्रा जानड सह कडन विश्रारी॥२॥

कहु कबीर जा के मसतकि भागु। सभ परहरि ता कड मिलै सुहागु ।।३।।

## २२ '

जा के हिरि सा ठाकुरु माई।
मुकति श्रनंत पुकारिण जाई॥
श्रब कहु राम भरोसा तोरा।
तब काहू का कवनु निहोरा॥१॥

तीनि लोक जाके हिह भार! सो काहे न करें प्रतिपार॥२॥

कहु कबीर इक बुधि बीचारी। किश्रा बसु जउ बिखु दे महतारी॥३॥

बिनु सत सती होइ कैसे नारि।
पंडित देखहु रिदे बीचारि॥
प्रीति बिना कैसे बधे सनेहु।
जब लग रसु तब लग नही नेहु॥१॥

साहिन सतु करे जीग्र ग्रपने। सो रमये कड मिलेन सपने॥२॥

तनु मन् धनु ब्रिहु सडिप सरीह । सोई सुद्दागनि कहें कबीह ॥३॥

बिखित्रा बित्रापित्रा सगल संसारः । बिखित्रा ले डूबी परवारः ॥ रे नर नाव चडिड़ कत बोड़ी । हरि सिउ तोड़ि बिखित्रा संगि जोड़ी ॥ १॥

सुरि नर दाधे खागी श्रागि। निकटि नीरु पसु पीवसि न मागि॥२॥

चेतत चेतत निकसिन्नो नीरु। सो जलु निरमलु कथत कबीरु॥३॥

जिह कुलि पूतु न गित्रान बीचारी। विधवा कस न भई महतारी॥ जिह नर राम भगति नहि साधी। जनमत कस न मुख्रो ख्रपराधी॥१॥

मुचु मुचु गरभ गए कीन बचित्रा। बुडभुज रूप जीवे जग मिकस्रा।।२॥

कहुं कवीर जैसे सुंदर सरूप। नाम बिना जैसे कुबज कुरूप॥३॥

जो जन लेहि खसम का नाउ।
तिनके सद बिलहारे जाउ॥
सो निरमलु निरमल हिर गुन गावै।
सो भाई मेरे मिन भावै॥१॥

जिह घट रामु रहिन्रा भरपूरि। तिन की पग पंकज हम धूरि॥२॥

जाति जुलाहा मित का धीरु। सहजि सहजि गुण रमै कबीरु॥३॥

गगिन रसाल चुथे मेरी भाठी। संचि महा रसु तनु भइत्रा काठी।। उत्रा कड कहीथे सहज मतवारा। पीवत राम रसु गिश्रान बीचारा॥१॥

सहज कलालिन जड मिलि श्राई। श्रानंदि माते श्रनदिनु जाई॥२॥

चीनत चीतु निरंजन लाइश्रा।
कहु कबीर तौ श्रनभड पाइश्रा॥३॥

मन का सुभाउ मनिह बिन्नापी।

मनिह मारि कवन सिधि थापी॥

कवनु सु मुनि जो मनु मारै।

मन कड मारि कहहु किसु तारै॥ १॥

मन श्रंतिर बोलै सभु कोई। मन मारे बिनु भगति न होई।।२॥ कहु कबीर जो जानै भेड। मनु मधुसूदनु त्रिभवण देउ॥३॥

श्रोइ जु दीसिह श्रंबिर तारे। किनि श्रोइ चीते चीतनहारे।। कहुरेपंडित श्रंबिर का सिउ लागा। बूफें बूफनहारु सभागा॥१॥

सूरज चंदु करिह उजीग्रारा। सभ मिह पसिरिश्रा ब्रहम पसारा।।२॥

कहु कबीर जानेगा सोइ। हिरदै रामु मुखि रामै होइ॥३॥

बेद की पुत्री सिम्निति भाई। सांकल जेवरी लैहे श्राई।। श्रापन नगरु श्राप ते बाधिश्रा। मोह कै फाधि काल सरु सांधिश्रा॥१॥

कटी न कटे तूटि नह जाई। सा सापनि होइ जग कउ खाई।।२॥

हम देखत जिनि सभुजगुलूटिश्रा। कहु कबीर मै राम कहि छूटिश्रा॥३॥

देह मुहार लगामु पहिरावड ।
सगलत जीनु गगन दडरावड ॥
प्रपने बीचारि श्रसवारी कीजै ।
सहज के पावहें पगु धरि लीजै ॥१॥
चलु रे बैकुंठ तुम्हि ले तारड ।
हिच हित प्रेम के चाबुक मारड ॥२॥
कहत कबीर भले श्रसवारा ।
बेद कतेब ते रहहि निरारा ॥३॥

## ३२ '

जिह मुखि पांचड श्रीम्रत खाए।
तिह मुख देखत लूकट लाए।।
इकु दुखु राम राइ काटहु मेरा।
श्रानि दहै श्रक गरभ बसेरा।।।।।

काइन्ना बिगूती बहु बिधि भाती । को जारे को गड ले माटी ॥२॥

कहु कबीर हरि चरण दिखावहु । पाछै ते जमु किंड न पठावहु ॥३॥

श्रापे पावक श्रापे पवना । जारे खसमु त राखे कवना ॥ राम जपत तनु जरि की न जाइ । राम नाम चितु रहिश्रा समाइ ॥ ५॥

का को जरे काहि होइ हानि। नट वट खेलै सारिगपानि॥२॥

कहु कबीर श्रखर दुइ भाखि । होइगा खसमुत बोइगा राखि ॥३॥

ना मै जोग धिश्रान चितु लाइश्रा।
बिनु बैराग न छूटसि माइश्रा।
कैसे जीवनु होइ हमारा।
जब न होइ राम नाम श्रधारा।।१॥

कहु कबीर खोजउ श्रसमान। राम समान न देखड श्रान॥२॥

जिहि सिरि रचि रचि बाघत पाग । सो सिरु चुंच सवारिह काग ॥ इसु तन घन को किन्ना गरवर्ड्मा । राम नामु काहेन दिड़ीन्ना ॥१॥

कहत कबीर सुनहु मन मेरे। इही हवाल होहिंगे तेरे।।२।।

सुखु मांगत दुखु श्रागै श्रावै। सो सुखु हमहु न मांगिश्रा भावै॥ बिखिश्रा श्रजहु सुरति सुख श्रासा। कैसे होई है राजा राम निवासा॥१॥

इसु सुख ते सिव बहम डराना। सो सुखु हमहु साचु करि जाना।।२।।

सनकादिक नारद मुनि सेखा। तिनभीतन महि मनु नही पेखा।।३॥

इसु मन कड को ई खोजहु भाई। तन छूटे मनु कहा समाई॥४॥

गुर प्रसादी जैदेड नामां।
भगति के प्रेमि इनही है जाना।।१।।
इसु मन कड नही श्रावन जाना।
जिसका भरमु गइश्रा तिनि साचु पछाना।।६।।

इसु मन कड रूपु न रेखिश्रा काई । हुकमे होइश्रा हुकमु वूक्ति समाई ॥७॥

इस मनका कोई जाने भेउ। इह मनि लीण भए सुखदेउ॥म॥

जीड एकू श्ररु सगल सरीरा । इसु मन कड रवि रहे कबीरा ॥ ६॥

श्रहिनिसि एक नाम जो जागे। केतक सिध भए लिव लागे॥ साधक सिध सगल मुनि हारे। एक नाम कलिप तर तारे॥॥

जो हरि हरे सु होहि न श्राना । कहि कबीर राम नाम पछाना ॥२॥

रे जीन्त्र निलज लाज तुहि नाही ।
हरि तजि कत काहू के जांही ॥
जाको ठाकुर ऊचा होई ।
सो जनु पर घर जात न सोही ॥ १॥

सो साहित्र रहित्रा भरपूरि। सदा संगि नाही हरि दूरि॥२॥

कवला चरन सरन है जा के। कहु जन का नाही घर ता के।।३।।

सभु कोऊ कहें जासु की बाता । सो संम्रथु निज पित हें दाता ॥४॥

कहैं कबीरु पूरन जग सोई। जाके हिरदे श्रवरु न होई।।१।।

## 3 &

कउनु को पूतु पिता को का की।
कउनु मरे को देइ संतापो।।
हरि ठग जग कउ ठगउरी लाई।
हरि के बिश्रोग कैसे जीश्रउ मेरी माई।। १।।

कउन को पुरखु कउन की नारी । इश्रा तत लेहु सरीर बिचारी ॥२॥

कहि कबीर ठग सिउ मनु मानिश्रा । गई ठगउरी ठगु पहिचानिश्रा ॥३॥

श्रब मो कड भए राजा राम सहाई। जनम मरन कटिपरम गति पाई ॥ साध संगति दीश्रो रलाइ। पंच दूत ते लीग्रो छडाइ॥ श्रंभ्रित नामु जपड जपु रसना । 🔒 श्रमोल दासु करि लीनो श्रपना ॥१॥ सतिगुर कीनो पर उपकार । काढि लीन सागर संसार॥ चरन कमल सिउ लागी प्रीति। गोबिंदु बसै निता नित चीत ॥२॥ माइश्रा तपति बुक्तिश्राश्रंगिश्रारः। मनि संतोखु नामु श्राधारु॥ जिल थिल पूरि रहे प्रम सुश्रामी । जत पेखड तत श्रंतरजामी ॥३॥ श्रपनी भगति श्राप ही दिंडाई। पूरब लिखतु मिलिश्रा मेरे भाई॥ जिसु किपा करे तिसु पूरन साज । कबीर को सुत्रामी गरीबनिवाज ॥४॥

जिल है सूतक थल है सृतक सूतक श्रोपित होई। जनमे सूतक मूए फुनि सूतक सूतक परज बिगोई ॥ कहु रे पंडीश्रा कडन पवीता। श्रैसा गित्रानु जपहु मेरे मीता ॥१॥

नैनहु स्तकु बैनहु स्तकु स्तकु स्वनी होई । ऊठत बैठत स्तकु लागे स्तकु परै रसोई ॥२॥

फासन की बिधि सभु कोऊ जाने छूटन की इकु कोई । कहि कबीर रामु रिदे बिचारे सूतकु तिन्हें न होई ॥३॥

मतारा एकु निबेरहु राम ।
जड तुम श्रपने जन सौ कामु।।
इहु मनु बडा कि जा सड मनु मनिश्रा।
रामु बडा के रामिष्ठ जानिश्रा।।।।।
श्रहमा बडा कि जासु उपाइश्रा।
बेदु बडा कि जहां ते श्राइश्रा॥२॥
किह्न कबीर हड भइश्रा उदासु।
सीरथु बडा कि हिर का दासु॥३॥

देखों भाई ज्ञान की श्राई श्रांधी ।
सभै उदानी अस की टाटी रहे न साइश्रा बांधी ॥
दुचिते की दुइ थूनि गिरानी मोहु बर्लेंडा टूटा ।
तिसना छानि परी धर ऊपिर दुरमित भांडा फूटा ॥॥॥

श्चांधी पाछे जो जलु बरखे तिहि तेरा जनु भीनां । कहि कबीर मनि भइश्रा प्रगासा उदै भानु जब चीना ॥२॥

हरि जसु सुनिह न हरि गुन गाविह ।

बातन ही श्रसमानु गिराविह ॥
श्रेसे लोगन सिउ किश्रा कही थे ।

जो प्रभ कीए भगति ते बाहज तिन ते सदा डराने रही थे ।।१॥
श्रापि न देहि चुरू भिर पानी ।

तिह निंदिह जिह गंगा श्रानी ।।२॥

बैठत उठत कुटिखता चालहि । श्रापु गए श्रवरन हू घालहि ॥३॥

छाडि कुचरचा श्रान न जानिह । ब्रहमा हू को किह्यों न मानिह ॥४॥

श्रापु गए श्रडरन हू खोवहि । श्रागि लगाइ मंदर मै सोवहि ॥५॥

श्रवरन इसत श्राप हहि कांने । तिन कड देखि कबीर लजाने ॥६॥

जीवत पितर न माने कोऊ मूएं सराध कराही।
पितर भी बपुरे कहु किउ पाविह कऊन्ना क्रूकर खाही॥
मो कउ कुसलु बतावहु कोई।
कुसल कुसलु करते जगु बिनसे कुसलु भी कैसे होई॥।।॥

माटी के करि देवी देवा तिसु श्रागै जीउ देही। श्रेंसे पितर तुमारे कहीश्रहि श्रापन कहिश्रा न लेही॥२॥

सरजीड काटहि निरजीड पूजहि श्रंतकाल कड भारी । राम नाम की गति नहीं जानी भै डूबे संसारी ॥३॥

देवी देवा पुजहि बोलहि पारबहमु नहीं जाना । कहत कबीर श्रकुलु नहीं चेतिश्रा विखिश्रा सिउ लपटाना ॥४॥

जीवत मरे मरे फुनि जीवे श्रेसे सुंनि समाइश्रा।
श्रंजन माहि निरंजिन रहीश्रे बहुि न भव जिल पाइश्रा॥
मेरे राम श्रेसा खीरु बिलोईश्रे॥
गुर मित मन्त्रा श्रस्थिर राखहु इनि बिधि श्रंश्रित पीशोईश्रे॥।
गुर के बाणि बजर कल छेदी प्रगिष्टिश्रा पटु परगासा।
सकित श्रधेर जेवड़ी श्रम्य चूका निहचलु सिव घरि बासा॥२॥
तिनि बिनु बाणे धनखु चढ़ाइश्रे इहु जगु वेधिश्रा भाई।
दह दिस बूढी पवनु मुलावे डोरि रही जिव लाई॥३॥
उनमिन मन्त्रा सुंनि समाना दुविधा दुरमित भागी।
कहु कबीर श्रनभड इकु देखिश्रा राम नामि जिव लागी॥४॥

उलटत पवन चक्र खटु भेदे सुरित सुंन श्रनरागी। श्रावे न जाइ मरे न जीवे तासु खोजु बैरागी॥

मेरे मन मन ही उलटि समाना। गुर परसादि श्रकलि भई श्रवरै न तरु था बेगाना॥१॥

निवरै दूरि दूरि फुनि निवरै जिनि जैसा करि मानिश्रा । श्राल उती का जैसे भइश्रा बरेडा जिनि पीश्रा तिनि जानिश्रा ॥२॥

तेरी निरगुन कथा काइ सिड किहु श्रेसा कोइ बिबेकी । कहु कबीर जिनि दीश्रा पलीता तिनि तैसी मल देखी ॥३॥

तह पायस सिधु धूप नही छुहीत्रा तह उतपित परलं नाही।
जीवन मिरतु न दुखु सुखु बित्रापी सुंन समाधि दोऊ तह नाही॥
सहज की श्रकथ कथा है निरारी।
तुिल नहीं चढ़े जाइ न सुकाती हलुकी लगेन भारी॥१॥
श्रद्ध उरघ दोऊ तह नाही राित दिनसु तह नाही।।
जालु नहीं पवनु पावकु फुिन नाही सितिगुर तहा स साही॥२॥
श्राम श्रगोचर रहें निरंतिर गुर किरपा ते लहीश्रे॥३॥
कहु कबीर बिल जाड गुर श्रपुने सत संगित मिलि रहीश्रे॥३॥

पापु पुंतु दुइ बैल बिसाहे पवतु पूजी परगासियो। विसाह मिसना गृणि भरी घट भीतरि इन बिधि टांड बिसाहियो॥

श्रैसा नाइकु रामु हमारा। सराल संसार किश्रो बनजारा॥१॥

कामु क्रोध दुइ भये जगाती मन तरंग बटवारा। पंच ततु मिलि दानु निवेरिह टांडा उत्तरिस्रो पारा॥२॥

कहत कबीरु सुनहु रे संतहु श्रव श्रेसी बनि श्राई। घाटी चढत बैलु इकु थाका चलो गोनि छिटकाई॥३॥

पेवकड़े दिन चारि है साहुरड़े जाणा।
श्रंधा लोकु न जाण ई मूरखु एश्राणा॥
कहु डडीश्रा बाधे धन खड़ी।
पाहू घरि श्राए मुकलाऊ श्राए॥१॥

श्रोह जि दिसे खूइड़ी कउन लाजु वहारी। लाजु घड़ी सिउ तृटिपड़ी उठि चली पनिहारी॥२॥

साहिबु होइ दइश्रालु क्रिपा करे श्रपुना कारजु सवारे। ता सोहाराणि जाणीश्रे गुर सबदु बीचारे॥३॥

किरत की बांधी सभ फिरे देखहु बीचारी। एस नो किन्रा ग्राखीश्चे किन्रा करे विचारी॥४॥

भई निरासी उठि चली चित इंधि न धीरा। हरि की चरणी लागि रहु भजु सरिण कबीरा॥४॥

जोगी कहि जोगु भल मीठा श्रवरु न दूजा भाई । रुंडित मुंडित एकै सबदी एइ कहिह सिधि पाई ॥ हिर बिनु भरमि भुलाने श्रंधा । जा पहि जाड श्रापु ह्लुटकावनि ते बाधे बहु फंधा ॥१॥

जह ते उपजी तही समानी इहि विधि बिसरी तब ही। पंडित गुणी सूर हम दाते एहि कहि बड हम ही।।२॥

जिसिह बुमाए सोई बूमें बिनु बूमें किउ रही थें। सितगुरु मिले श्रंधेरा चूके इन बिधि माग्यकु लही थें।।३।।

त्तजि बावे दाहने बिकारा हरि पदु द्रिड करि रही थ्रे। कहु कबीर गूंगे गुडु खाइत्रा पूछे ते किथ्रा कही थ्रे॥४॥

जह कहु श्रहा तहा किहु नाही पंच ततु तह नाहीं। इड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए श्रवगन कत जाही।। तागा तूटा गगनु बिनिस गइश्रा तेरा बोलतु कहा समाई। एह संसा मोकउ श्रनदिनु बिश्रापै मोकउ कोन कहें समकाई।।।।।

जह बरभंडु पिंडु तह नाही रचनहारु तह नाही। जोड़ण हारो सदा श्रतीता इह कही श्रे किसु माही।।२॥

जोड़ी जुड़े न तोड़ी तूटे जब लगु होह बिनासी। का को ठाकुरु का को सेवकु को काहू कै जासी॥३॥

कहु कबीर लिव लागि रही है जहा बसे दिन राती। उन्ना का मरमु श्रोही परु जाने श्रोहु तउ सदा श्रविनासी।।४॥

सुरति सिम्निति दुइ कंनी मुंदा परिमिति बाहरि खिथा।
सुंन गुफा मिह श्रासणु बैसणु कलप बिबरजित पंथा।।
मेरे राजन में बैरागी जोगी।
मरत न सोग बिश्रोगी॥१॥

खंड ब्रहमंड मिह सिंङी मेरा ब्रह्मा सभु जगु भसमाधारी । ताड़ी लागी त्रिपलु पलटीथ्रे द्यूटे होइ पसारी॥२॥

मनु पवनु दुइ तूंबा करीहै जुग जुग सारद साजी । थिरु भई तंती तूटसि नाही श्रनहद किंगुरी बाजी ॥३॥

सुनि मन मगन भए हैं पूरे माइग्रा होल न लागी। कहु कबीर ता कउ पुनरिप जनमु नही खेलि गद्दश्रो बैरागी ॥४॥

गज नव गज दस गज इकीस पुरीश्रा एक तनाई । साठ सूत नव खंड बहतरि पाटु लगो श्रिधकाई ॥ गई बुनावन माहो ।

घर छोड़िश्रे जाइ जुलाहो ॥१॥

गजी न मिनीश्चे तोलि न तुलीश्चे पाचनु सेर श्रढाई । जौ करि पाचनु बेगि न पावै कगरु करै घर हाई ॥२॥

दिनकी बैठ खसम की बरकस इह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पूरीआ चिलिओ जुलाहो रीसाई।।३।।

छोछी नली तंतु नही निकसे न तर रही उरमाई । छोडि पसारु ईहा रहु बपुरी कहु कबीर सममाई ॥४॥

#### LL L

एक जोति एका मिली किंबा होइ महोइ। जितु घटि नामु न ऊपजै फूटि मरै जनु सोइ॥ सावल सुंदर रामईश्रा।

मेरा मनु जागा तोहि ॥ १॥

साधु मिली सिधि पाई श्रे कि प्हु जोगु कि भोगु।

दुहु मिलि कारज ऊपजे राम नाम संगु॥र॥

लोगु जाने इहु गीतु है इहु तड ब्रह्म बीचार।

जिड कासी उपदेसु होइ मानस मरती बार॥३॥

कोई गावे को सुणे हिर नामा चितु लाइ।

कहु कबीर संसा नही श्रंति परमगित पाइ॥।।।।

जेते जतन करत ते डूबे भव सागरु नहीं तारिश्रो रे। करम धरम करते बहु संजम श्रहं बुधि मनु जारिश्रो रे॥ सास प्रास को दातो ठाकुर सो किउ मनहु बिसारिश्रो रे। हीरा लालु श्रमोलु जनमु है कउडी बदलै हारिश्रो रे॥ १॥

त्रिसना त्रिखा भूख अमि लागी हिरदे नाहि बीचारिश्रो रे। उनमत मान हिरिश्रो मन माही गुर का सबदु न धारिश्रं: रे॥२॥

सुन्नाद लुभत इंद्री रस प्रेरिश्रो मद रस छैत विकारिश्रो रे । करम भाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे ॥३॥

धावत जोनि जनम अमि थाके श्रब दुख करि हम हारिश्रो रे । कहि कबीर गुर मिलत महा रसु प्रेम भगति निसतारिश्रो रे ॥४॥

#### y vo

कालबूत की हसतनी मन बउरा रे चलतु रिचम्रो जगदीस । काम सुम्राइ गज बिस परे मन बउरा रे म्रंकसु सिहम्रो सीस ॥ बिखे बाचु हिर राचु समभु मन बडरा रे । निरभै होइ न हिर भजे मन बडरा रे गिहिम्रो न राम जहाजु ॥१॥

मरकट मुसटी श्रनाज की मन बडरा रे लीनी हाथु पसारि। छूटन को सहसा परिश्रा मन बडरा रे नाचित्रो घर घर बारि॥२॥

जिउ नलनी सूत्र्यटा गिहिश्रो मन बउरा रे माया इहु बिउहारु । जैसा रंगु कर्सुंभ का मन बउरा रे तिउ पसरिश्रो पसारु ॥३॥

नावन कड तीरथ घने मन बडरा रे पूजन कड बहु देव। कहु कबीर छूटनु नहीं मन बडरा रे ह्यूटनु हिर की सेव।।४॥

श्रगनि न दहै पननु नहीं मगनै तसकर नेरि न श्रावै। राम नाम धनु करि संचउनी सो धनु कतही न जावै॥ हमरा धनु माधड गोबिंदु धरणी धरु इहै सार धनु कही श्रे। जो सुखु प्रभ गोबिद की सेवा सं सुखु राजि न लही श्रे॥१॥

इसु धन कारिण सिव सनकादिक खोजत भए उदासी। मनि मुकुंदु जिहबा नाराइनु परै न जम की फासी॥२॥

निज धनु गित्रानु भगति गुर दीनी तासु सुमित मनु लागा। जलत श्रंभ थंभि मनु धावत भरम बंधन भउ भागा॥३॥

कहैं कबीर मदन के माते हिरदे देखु बीचारी। तुम घरि लाख कोटि श्रस्व इसती हम घरि एकु मुरारी॥४॥

#### प्र

जिड किप के कर मुसिट चनन की लुबिध न तिश्रागु दइश्रो। जो जो करम कीए लालच सिड ते फिरि गरिष्ट परिश्रो॥ भगति बिनु बिरथे जनमु गइश्रो। साध संगति भगवान भजन बिनु कही न सचु रहिश्रो॥१॥

जिउ उदिश्रान कुसम परफुलित किनिह न घाउ लङ्श्रो। तैसे भ्रमन श्रनेक जोनि महि फिरि फिरि काल इङ्श्रो।।२।।

इन्ना धन जोबन श्ररु सुत दारा पेखन कड जु दइश्रो॥ तिन ही माहि श्रटिक जो उरमें इंद्री प्रेरि लइश्रो॥३॥

श्रवध श्रनत तनु तिन को मंदरु चहु दिस ठाटु ठइश्रो। कहि कबीर भे सागर तरन कड में सतिगुर श्रोट लइश्रो॥४॥

पानी मैला माटी गोरी।
इस माटी की पुतरी जोरी॥
मै नाही कह्यु श्राहि न मोरा।
तनु धनु सभु रसु गोबिंद तोरा॥१॥

इस माटी महि पवनु समाइश्रा । फूठा परपंचु जोरि चलाइश्रा ॥२॥

किनहू लाख पांच की जोरी। श्रंत की बार गगरीश्रा फोरी॥३॥

किह कबीर इक नीव उसारी। खिन मिह बिनिस जाइ श्रहंकारी॥४॥

राम जपउ जीम्र ग्रैसे ग्रैसे।

श्रू प्रहिलाद जिपग्रो हिर जैसे॥

दीन दहग्राल भरोसे तेरे।

सभु परवारु चड़ाइग्रा बेड़े॥१॥

जा तिसु भावे ता हुकमु मनावे। इस वेड़े कड पारि लघावे॥२॥

गुर परसादि ग्रेसी बुधि समानी। चुकि गई फिरि श्रावनि जानी॥३॥

कहु कबीर भजु सारिगपानी। उरवारि पारि सम एकौ दानी॥४॥

जोनि छाडि जड जग महि श्राइश्रो।
लागत पवन खसमु विसराइश्रो।।
जीश्ररा हरि के गुना गाउ॥१॥
गरभ जोनि महि उरध तपु करता।
तउ जठर श्रगनि महि रहता॥२॥
खख चउरासीह जोनि श्रमि श्राइश्रो।
श्रव के द्भुटके ठउर न ठाइश्रो।।३॥
कहु कबीर भज सारिगपानी।

श्रावत दीसै जात न जानी ॥४॥

सुरगवासु न बाछीश्चे डरीश्चे न नरिक निवासु।
होना है को होई है मनिह न कीजै श्रास।।
रमईश्चा गुन गाईश्चे जा ते पाईश्चे परम निधानु॥।।।

किया जपु किया तपु संजमो किया बरतु किया इसनानु । जब लगु जुगति न जानीथ्रै भाड भगति भगवान ॥२॥

संपं देखि न हरखीश्चे बिपति देखि न रोइ। जिड संपे तिड बिपति है बिधने रचिश्रा सो होइ॥३॥

कहि कबीर श्रब जानिश्रा संतन रिदे मकारि। सेवक सो सेवा भजे जिह घट बसै मुरारि॥४॥

## द्ध

रे मन तेरो कोइ नहीं खिंचि लेइ जिनि भार । बिरख बसेरो पंखि को तैसी इहु संसार ॥ रामरसुपीत्रा रे जिह रस बिसरि गए रस प्रदर ॥१॥

श्रउर मुए किश्रा रोईश्रे जड श्रापा थिरु न रहाइ । जो उपज सो बिनसि है दुखु करि रोवै बलाइ ॥२॥

जह की उपजी तह रची पीवत मरदन लाग । कहि कबीर चिति चेलिश्रा राम सिमरि बैराग ॥३॥

पंथु निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा । उर न भीजै पगु ना खिसै हरि दरसन की श्रासा ॥

उडहु न कागा कारे । बेगि मिलीजै श्रपुने राम पिश्रारे ॥१॥

किह कबीर जीवन पद कारिन हिर की भगति करीजे । एकु श्राधारु नाम नाराइन रसना रामु रवीजे ॥२॥

श्रास पास घन तुरसी का बिरवा माम बनारिस गाऊ रे। उश्रा का सरूपु देखि मोही गुश्रारित मो कउ छोडि न श्राउ न जाहू रे।। तोहि चरन मनु लागो सारिंगधर सो मिलै जो बड भागो रे॥१॥

बिंद्राबन मन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे। जा का ठाकुरु तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ रे॥२॥

### ७,३

विपल बसन्न केते हैं पिहरे किन्ना बन मधे वासा ।
कहा भइन्ना नर देवा घोखे किन्ना जिल बोरिन्नो गिन्नाता ॥
जीन्न रे जाहिगा मैं जानां। न्नविगतु समकु इन्नाना॥

जान्न र जाहिंगा म जाना । त्राबगतु समकु इन्नाना ॥ जत जत देखंड बहुरि न पेखंड संगि माइन्ना जपटाना ॥१॥

गिश्रानी धिश्रानी बहु उपदेसी इहु जगु सगलो धंघा । किह कबीर इक राम नाम बिनु इश्रा जगु माइश्रा श्रंघा ॥२॥

मन रे छाडहु भरमु प्रगद्ध होइ नाचहु इश्रा माइश्रा के डांडे।
स्र कि सनमुख रन ते ढरपे सती कि सांचे भांडे॥
डगमग छाडि रे मन बडरा।
श्रव तड जरे मरे सिधि पाईश्रे जीनो हाथि संघडरा॥१॥
काम क्रोध माइश्रा के जीने इश्रा विधि जगतु बिगृता।
कहि कबीर राजा राम न छोडड सगल ऊच ते ऊचा॥२॥

## इर

फ़रमानु तेरा सिरै ऊपरि फिरि न करत बीचार । नुही दरीश्रा नुही करीश्रा नुमें वे निसतार ॥

बंदे बंदगी इकतीश्रार । साहिबु रोसु धरउ कि पिश्रारु ॥ १॥

नामु तेरा श्राधारु मेरा जिड फूलु जई है नारि । किह कबीर गुलामु घर का जीश्राइ भावे मारि ॥२॥

लख चउरासीह जीग्र जोनि महि अमत नंदु बहु थाको रे।
भगति हेति श्रवतारु लीग्रो है भागु बड़ो बपुरा को रे।।
तुम ज कहत हुउ नंद को नंदनु नंद सु नंदनु का को रे।
धरिन श्रकासु दसो दिस नाही तब हुहु नंदु कहा थो रे॥१॥

संकटि नहीं परें जोनि नहीं श्रावें नामु निरंजन जा को रे। कबीर को सुत्रामी श्रेक्षों ठाकुरु जा के माई न बापों रे॥२॥

निंदड निंदड मो कड लोगु निंदड । निंदा जन कड खरी पिश्रारी॥ निंदा बापु निंदा महतारी॥

निंदा होइ त बैकुंठि जाईश्रे। नामु पदारथु मनिह बसाईश्रे।। रिदै सुध जउ निंदा होइ। हमरे कपरे निंदकु धोइ॥१॥

निंदा करें सु हमरा मीतु। निंदक माहि हमारा चीतु॥ निंदुकु सो जो निंदा होरे। हमरा जीवनु निंदकु लोरे॥२॥

निंदा हमरी प्रेम पिश्रारु। निंदा हमरा करें उधारु॥ जन कबीर कड निंदा सारु। निंदकु हुबा हम उत्तरे पारि॥३॥

राजा राम तूं श्रेसा निरभड तरन तारनराम राइश्रा॥
जब हम होते तब तुम नाही श्रब तुम हहु हम नाही।
श्रब हम तुम एक भए हिह एके देखत मनु पतीश्राही॥।।॥
जब बुधि होती तब बलु कैसा श्रब बुधि बलु न खटाई।
किह कबीर बुधि हर लई मेरी बुधि बदली सिधि पाई॥२॥

खट नेम किर कोठड़ी बांधी बसतु श्रन्पु बीच पाई ।
कुंजी कुलफु प्रान किर राखे करते बार न लाई ॥
श्रव मन जागत रहु रे भाई ।
गाफलु होह के जनमु गवाइश्रो चोरु मुसै घरु जाई ॥१॥
पंच पहरूश्रा दर महि रहतं तिन्ह का नहीं पतीश्रारा ।
चेति सुचेत चित होइ रहु तड ले परगासु डजारा ॥२॥
नड घर देखि जु कामनि भूली बसतु श्रन्प न पाई ।
कहतु कबीर नवे घर मूसे दसवें ततु समाई ॥३॥

साई मोहि श्रवरु न जानिश्रो श्राना नां ।

सिव सनकादि जासु गुन गाविह तासु बसिह मोरे प्राना नां ।

हिरदे प्रगासु गिश्रान गुर गंमित गगन मंडल मिह धिश्राना नां ।

बिखे रोग मैं दंधन भागे मन निज घरि सुख जाना ना ।। १।।

एकसु मित रित जानि मानि श्रभ दूसर मनिह न श्राना ना ।

चंदन बासु भए मन बासन तिश्रागि घटिश्रो श्रमिमाना ना ।। २।।

जो जन गाइ धिश्राइ जसु ठाकुर तासु श्रभू है थाना नां ।

तिह बडभाग बसिश्रो मिन जा के करम प्रधान मथाना ना ।। ३।।

काटि सकित सिव सहजु प्रगासिश्रो एक एक समाना ना ।। ३।।

किह कबीर गुर भेटि महां सुख अमत रहे मनु माना नां ।। ४।।

# बावन ऋखरी

७५

बावन श्रद्धर लोक श्रे सभु कह्यु इनही माहि। ए श्रद्धर द्विरि जाहिंगे श्रोइ श्रद्धर इन महि नाहि॥१॥

जहा बोल तह श्रद्धर श्रावा। जह श्रदोल तह मनु न रहावा॥ बोल श्रदोल मधि है सोई। जस श्रोहु है तस लखे न कोई॥२॥

श्रलह लहउ तड किश्रा कहउ कहउ त को उपकार । बटक बीज मिह रिव रिहिश्रो जा को तीनि लोक बिस्थार ॥३॥

श्रलह लहंता भेद छें कह्नु कह्नु पाइश्रो भेद । उलटि भेद मनु बेधिश्रो पाइश्रो श्रभंग श्रछेद ॥४॥

तुरक तरीकत जानीश्चे हिंदू बेद पुरान । मन सममावन कारने कञ्चूश्चक पड़ीश्चे गिश्चान ॥१॥

श्रो श्रंकार श्रादि में जाना। लिखि श्ररु मेंटे ताहि न माना।। श्रो श्रंकार लखें जड कोई। सोई लखि मेटणा न होई।।६।।



चित्र २—शरीर में षट्चक

कका किरिण कमल मिह पावा । सिस बिगास संपट नही श्रावा ॥ श्रह जे तहा कुसम रसु पावा । श्रवह कहा किह का सममावा ॥७॥

खला इहें खोड़ि मन श्रावा। खोड़े छाडि न दहितस धावा।। खसमिह जाणि खिमा करि रहें। तउ होइ निखिश्रउ श्रखें पदु लहें।।८।।

गगा गुर के बचन पछाना। दूजी बात न धरई काना।।
रहै बिहंगम कतहि न जाई। श्रगह गहे गहि गगन रहाई।।।।।

घघा घटि घटि निमसे सोई। घट फूटे घटि कबहि न होई। ता घट माहि घाट जड पावा। सो घटु छाडि श्रवघट कत धावा॥१०॥

> ङङा निम्नहि सनेहु करि निरवारो संदेह । नाही देखि न भाजीश्रे परम सियानप एह ॥११॥

चचा रचित चित्र है भारी। तिज चित्रें चेतहु चितकारी।। चित्र बचित्र इहै ग्रवभेरा। तिज चित्रें चितुराखि चितेरा।।१२॥

छुछा इहे छुत्रपति पासा । छुकि कि न रहतु छाडि कि न ग्रासा ।।
रे मन मै तउ छिन छिन समकावा । ताहि छाडि कत ग्रापु बधावा ॥१३॥

जजा जड तन जीवत जरावै। जोबन जारि जुगति सो पावै।।
श्रस जरि परजरि जरि जब रहै। तब जाइ जोति उजारड लहें।।१४।।

भक्ता उरिक सुरिक नही जाना । रहिन्नो सक्ति नाही परवाना ॥ कत कित्व कित्व म्राउरन सम्मकावा । कारु कीए कारउ ही पावा ॥१४॥

> जंजा निकटि ज घट रहिश्रो दूरि कहा तजि जाइ। जा कारणि जग द्वविश्रव नेरव पाइश्रव ताहि॥१६॥

टटा विकट घाट घट माही। खोलि कपाट महिल कि न जाही। देखि श्रटल टिल कतिह न जावा। रहे लपटि घट परचड पावा।।१७॥

ठठा इहै दूरि ठग नीरा। नीठि नीठि मनु कीश्रा घीरा।। जिनि ठगि ठगिश्रा सगल जगु खावा। सो ठगु ठगिश्रा ठडर मनु श्रावा।। १८।।

हडा हर उपने हर जाई। ता हर महि हर रहिश्रा समाई।। जह हर हरे त फिरि हरु लागे। निहरु हुश्रा हरु उर होइ भागे।।१६॥

हदा दिग इदिह कत श्राना। इदित ही दिह गए पराना।। चिह्न सुमेरि इदि जब श्रावा। जिह गडु गड़िश्रो सु गड़ महि पावा।।२०॥

शागा रिक्ष रूतड नर नेही करे। ना निवै ना फुनि संचरे॥ धंनि जनमु ताही को गयौ। मारै एकहि तजि जाइ वर्षे॥२१॥

तता श्रतर तरिश्रो नह जाई। तन त्रिभवण महि रहिश्रो समाई।। जड त्रिभवण मन माहि समावा। तड ततहि तत मिलिश्रा सचुपावा॥२२॥ थथा प्रथाह थाह नहीं पावा। श्रोह श्रथाह इह थिरु न रहावा॥ थोड़े थिता थानक श्रारंभै। बिनु ही थामह मंदिरु थंभै॥२३॥

ददा देखि जु बिनसन हारा। जस श्रदेखि तस राखि बिचारा॥ दसवै दुश्रारि कुंची जब दीजै। तड दइश्राल को दरसनु कीजै॥२४॥

घघा श्ररघिह उरघ निवेरा। श्ररघिह उरघह मंक्ति बसेरा॥ श्ररघह छाडि उरघ जउ श्रावा। तउ श्ररघिह उरघ मिलिश्रा सुख पावा॥२४॥

नंना निसि दिनु निरखत जाई। निरखत नेन रहे रत वाई॥ निरखत निरखत जब जाइ पावा। तब ले निरखहि निरख मिलावा॥२६॥

पपा श्रवर पारु नही पावा। परम जोति सिड परचड खावा।। पांचड इंद्री निप्रह करई। पापु पुंनु दांड निरवरई।।२७॥

फफा बिनु फूलह फलु होई। ता फल फंक लखे जड कोई॥ दूखि न परई फंक बिचारें। ता फल फंक समें तन फारे॥२८॥

बबा दिंदिह बिंद मिलावा। बिंदिह बिंदि न बिद्धरन पावा।। दंदउ होइ बंदगी गहै। बंदक होइ बंद सुधि लहै॥२६॥

भभा भेद्दि भेद मिलावा। श्रब भड भानि भरोसड श्रावा।। जो बाहरि सो भीतरि जानिश्रा। भइश्राभेदु भूपति पहिचानिश्रा।।३०॥ ममा मूल गहिश्रा मनु माने। मरमी होइ सु मन कड जाने॥ मत कोई सन मिलता बिलमावै। मगन भइश्रा ते सो सचु पावै॥३१॥

> संसा मन सिउ काजु है मन साधे सिधि होइ। मन ही मन सिउ कहे कबीरा मन सा मिलिग्रा न कोइ॥३२॥

इहु मनु सकती इहु मनु सीउ। इहु मनु पंच तत को जीउ॥ इहु मनु ले जड उनमनि रहे। तउ तीनि लोक की बातै कहै॥३३॥

> यया जड जानिह तड दुरमित हिन करि बसि काइग्रा गाउ । रिम कनड भाजै नहीं सूरड थारड नाउ ॥३४॥

रारा रसु निष्य करि जानिश्रा । होइ निरस सु रसु पहिचानिश्रा ॥ इह रस छाडे उह रसु श्रावा । उह रसु पीश्रा इह रसु नहि भावा ॥३४॥

खला श्रेसे लिव सन् लावै। श्रनत न जाइ परम सचु पावै॥ श्रस जड तहा ध्रेस लिव लावै। तड श्रलह लहै लहि चरन समावै॥३६॥

ववा बार बार विसन सम्हारि। बिसन संमारि न श्रावे हारि॥ बिल बिल जे बिसन तना जसुगावै। विसन मिले समही सचु पावै॥३७॥

वावा वाही जानी श्रे वा जाने इहु होइ । इहु श्ररु श्रोहु जब मिलै तब मिलत न जाने कोइ ॥३८॥ ससा सो नीका करि सोधहु। घट परचा की बात निरोधहु॥ घट परचे जड उपजे भाड। पूरि रहिश्रा तह त्रिभवण राड॥३६॥

खखा खोजि परे जड कोई। जो खोजे सो बहुरि न होई॥ खोज बूक्ति जड करे बीचारा। तड भवजल तरत न लावे बारा॥४०॥

प्रसा सो सह सेज सवारे। सोई सही संह निवारे॥ प्रसाप सुख छाडि परम सुख पावा। तब इह त्रीग्र श्रोहु कंतु कहावा॥४१॥

हाहा होत होइ नही जाना । जब ही होइ तबिह मनु माना ॥ है तड सही लखे जड कोई। तब श्रोही श्रोहु एहु न होई ॥ ४२॥

लिंड लिंड करत फिरे सभु लोगु । ता कारिय बिद्यापे बहु सोगु ॥ लिखमी बर सिड जड लिंड लावें । सोगु मिटे सभ ही सुख पावे ॥४३॥

खखा खिरत खपत गए केते। खिरत खपत अजहूँ नह चेते॥ श्रह जगु जानि जड मना रहे। जह का बिह्नुरा तह थिरु लहे।।४४॥

बावन श्रखर जोरे श्रानि। सिकश्रा न श्रखर एक पङ्गानि।। सत का सबदु कबीरा कहै। एंडित होइ सु श्रनभै रहे।।

पंडित लोगह कउ बिउहार। गित्रानवंत कउ ततु बीचार।। जा के जीत्र जैसी बुधि होई। कहि कबी जानैगा सोई।।४४।।

# थिती

#### 30

सलोकु ॥ पंद्रह थिंती सात वार । किह कबीर उरवार न पार ॥ साधिक सिध लखे जड भेड । श्रापे करता श्रापे दंउ ॥

थिती । श्रंमावस महि श्रास निवारत । श्रंतरजामी रामु सम्हारहु ॥ जीवत पावहु मोख दुश्रार । श्रनभड सबरु ततु निजु सार ॥

चरन कमल गोबिंद रंगु लागा । संत प्रसादि भए मन निरमल हरि कीरतन महि श्रनदिनु जागा ॥१॥

परवा प्रीतम करहु बीचार । घट महि खेलै श्रघट श्रपार ॥ काल कलपना करें न खाइ । श्रादि पुरख महि रहै समाइ ॥२॥

दुतीम्रा दुहकरि जाने श्रंग। माइम्रा ब्रहम रमें सभ संग।। ना श्रोहु बढें न घटता बाहू। श्रकुल निरंजन एके भाइ॥३॥ त्रितीश्रा तीने सम करि लिश्रावै। श्रानद मृत्त परम पदु पावै।। साध संगति उपजे बिस्वास। बाहरि भीतरि सदा प्रगास।।।।।।

चडथिह चंचेल मन कउ गहहु। काम क्रोध संगि कबहु न बहहु।। जल थल माहे श्रापिह श्राप। श्रापे जपहु श्रापना जाप।।१॥

पांचे पंच तत बिसथार। किनक कामिनी जुग बिउहार॥ प्रम सुधा रसु पीवै कोइ। जरा मरण दुखु फेरि न होइ॥६॥

छुठि खटु चक्र छहूं दिस धाइ। बिनु परचे नही थिरा रहाइ॥ दुबिधा मेटि खिमा गहि रहहु। करम धरम की सूल न सहहु॥७॥

सातें सित करि बाचा जाणि। त्रातम रामु लेहु परवाणि।। छूटै संसा मिटि जाहि दुख। सुंन सरोवरि पावहु सुख।।८।।

श्रसटमी श्रसट धातु की काइश्रा। ता महि श्रकुल महा निधि राइश्रा।। गुर गम गिश्रान बतावे भेद। उलटा रहे श्रभंग श्रक्षेद।।६॥

नउमी नवे दुश्रार कउ साधि। बहती मनसा राखहु बांधि।। लोभ मोह सम बीसरि जाहु। जुग जुग जीवहु श्रमर फल खाहु।।१०॥

दसमी दह दिस होइ श्रनंद । छूटै भरमु मिलै गोबिंद ।। जोति सरूपी तत श्रनूप । श्रमल न मज न छाह नहीं धूप ॥११॥ एकादसी एक दिस धावै। तनु जोनी संकट बहुरि न श्रावै।। सीतल निरमल भइश्रा सरीरा। दूरि बवावत पाइश्रा नीरा।।१२॥

बारिस बारह उगवै सूर। श्रहिनिसि बाजे श्रनहर तूर।। देखिश्रा तिहूँ लोक का पीउ। श्रचरजु भइश्रा जीव ते सीउ॥१३॥

वेरसि वे रह श्रगम बखािण । श्ररध उरध बिचि सम पहिचािण ।। नीच ऊच नहीं मान श्रमान । बिश्रापिक राम सगल सामान ॥१४॥

चडदिस चडदह लोक मकारि। रोम रोम महि बसहि मुरारि॥ सम संतोख का धरहु धिश्रान। नथनी कथीश्रै बहम गित्रान॥१४॥

पूनिउ पूरा चंद श्रकास। पसरिह कला सहज परगास।। श्रादिश्रंति मधि होह रहिश्राथीर। सुख सागर महि रमिह कबीर।।१६॥

#### वार

#### 90

बार बार हिर के गुन गावड । गुर गिम भेदु सु हिर का पावड ।।

श्रादित करें भगति श्रारंभ । काइश्रा मंदर मनसा थंभ ॥ श्रिहिनिसि श्रखंड सुरही जाइ । तउ श्रनहद बेणु सहज महि बाइ ॥१॥

सोमवारि सिस श्रंस्रितु मरे। चाखत बेगि सगल बिख हरे।। बाग्गी रोकिश्रा रहे दुश्रार। तड मनु मतवारो पीवनहार॥।।। मंगलवारे ले माहीति। पंच चोर की जाणै रीति॥ घर छोडे बाहरि जिनि जाइ। ना तरु खरा रिसे है राइ॥३॥

बुधवारि बुधि करें प्रगास। हिरदें कमल महि हरि का बास।। गुर मिलि दोऊ एक सम धरें। उरध पंक लै सुधा करें॥॥।

बिहसपित बिखिन्ना देइ बहाइ । तीनि देव एक संगि लाइ ॥ तीनि नदी तह न्निकुटी माहि । श्रहिनिसि कसमल धोर्वाह नाहि ॥५॥

सुकितु सहारे सु इह बित चड़े। श्रमित श्रापि श्राप सिठ लड़ें।। सुरखी पांचड राखे सबै। तड दूजी दिसटि न पैसे कबै।।

थावर थिरु किर राखे सोइ।
जोति दीवटी घट मह जोइ।।
बाहरि भीतिर भइश्रा प्रगासु।
तब हूश्रा सगल करम का नासु॥॥॥

जब लगु घट मिह दूजी श्रान ।
तउ लउ महिल न लाभै जान ।।
रमत राम सिउ लागो रंगु ।
किह कबीर तब निरमल श्रंग ॥ ।। ।।

### रागु आसा

. 8

गुर चरण जागि हम बिनवता पूछत कह जीउ पाइश्रा।
कवन काजि जगु उपजै बिनसे कहहु मोहि समकाइश्रा॥
देव करहु दइश्रा मोहि मारिंग लावहु जितु भे बंधन तूटै।
जनम मरन दुख फेड़ करम सुख जीश्र जनम ते छूटै॥१॥
माइश्रा फास बंध नहीं फारें श्ररु मन सुंनि न लूके।
श्रापा पदु निरबाणु न चीन्हिश्रा इन बिधि श्रभिउ न चूके॥२॥
कहीं न उपजै उपजी जाणों भाव श्रभाव बिहूणा।
उदे श्रसत की मन बुधि नासी तउ सदा सहजि जिव जीणा॥३॥

जिउ प्रतिबिंबु बिब कउ मिली है उदक कुंभु बिगराना ।

कहु कबीर श्रेसा गुण भ्रमु भागा तड मनु सुंनि समाना ॥४॥

?

गज साहे ते ते घोतीश्रा तिहरे पाइनि तग । गली जिन्हा जपमालीश्रा लोटे हथि निबग ॥ श्रोइ हरि के संत न श्राखीश्रहि बानारिस के ठग ॥ श्रेसे संत न मो कउ भावहि । हाला सिड पेडा गटकाविह ॥१॥

बासन मांजि चराविह ऊपरि काठी घोइ जलाविह । बसुधा खोदिकरिह दुइ चूल्हे सारे माणस खाविह ॥२॥

श्रोइ पापी सदा फिरिह श्रपराधी मुखहु श्रपरस कहावहि । सदा सदा फिरिह श्रिभमानी सगल कुटंब डुबाविह ॥३॥

जितु को लाइश्रा तित ही लागा तैसे करम कमावै। कहु कबीर जिसु सतिगुरु भेटे पुनरिप जनिम न श्रावै॥४॥

बापि दिलासा मेरो कीन्हा । सेज सुखाली मुखि श्रंत्रितु दीन्हा ॥

तिसु बाप कड किउ मनहु विसारी।
श्रामे गइश्रा न बाजी हारी॥
सुई मेरी माई हड खरा सुखाला।
पहिरड नही दगली लगै न पाला॥१॥

बिल तिसु बापै जिनि हउ जाइम्रा।
पंचा ते मेरा संगु चुकाइम्रा॥
पंच मारि पावा तिल दीने।
हरि सिमरिन मेरा मनु तनु भीने॥२॥

पिता हमारो बड गोसाई ।
तिसु पिता पिह हड किडकरि जाई ॥
सितगुर मिले त मारगु दिखाइश्रा ।
जगत पिता मेरै मिन भाइश्रा ॥३॥

इड पूतु तेरा तूं बापु मेरा ।

एके ठाइर दुइा बसेरा ॥

कह कबीर जिन एको बूक्तिया ।

गुर प्रसादि मै सभु किछु सुकिया ॥ ४॥

इकतु पतिर भिर उरकट कुरकट इकतु पतिर भिर पानी ।

श्रासि पासि पंच जांगीत्रा बैठे बीचि नकटरे रानी ॥

नकटी को ठनगनु दाडा डूं। िकनिह बिबेकी काटी तूं॥ १॥

सगल माहि नकटी का वासा सगल मारि श्रउहेरी ।

सगलिश्रा की हउ बहिन भानजी जिनिह बरी तिसु चेरी ॥ २॥

हमरो भरता बडो बिबेकी श्रापे संतु कहावै ।

श्रोहु हमारे माथे काइमु श्रउरु हमरे निक्टि न श्रावे ॥ ३॥

नाकहु काटी कानहु काटी काटि कृटि के डारी ।

कहु कबीर संतन की बैरनि तीनि खोक की पिश्रारी ॥ ४॥

जोगी जती तथी संनिश्रासी बहु तीरथ श्रमना। लुंजित मुंजित मोनि जटाधर श्रंति तऊ मरना॥ ता ते सेवीश्रले रामना। रसना राम नाम हितु जा कै कहा करे जमना॥१॥

श्रागम निरगम जोतिक जानहि बहु बहु बिश्राकरना । तंत्र मंत्र सभ श्रउखध जानहि श्रंति तऊ मरना ॥२॥

राज भोग श्ररु छत्र सिंघासन बहु सुंदरि रमना । पान कपूर सुवासक चंदन श्रंति तऊ मरना ॥३॥

बेद पुरान सिंग्रिति सभ खोजे कहू न ऊबरना। कहु कबीर इंड रामहि जंपड मेटि जनम मरना॥४॥ દ્

फीलु रबाबी बलदु पखावज कऊग्रा ताल बजावे। पिहरि चोलना गदहा नाचै भैसा भगित करावै॥ राजा राम ककरीत्रा बरे पकाए। किनै बूमनहारे खाए॥१॥

बैठि सिंधु घरि पान लगावै घीस गलउरे लिश्रावै । घरि घरि मुसरी मंगलु गाविह कळूश्रा संखु बजावै ॥२॥

बंस को पृतु बीन्नाहृन चिलन्ना सुइने मंडप छाए। रूप कंनिन्ना सुंदरि बंधी ससै सिंघ गुन गाए॥३॥

कहत कबीर सुनहु रे संतहु कीटी परवतु खाइश्रा। कछूश्रा कहें श्रंगार भि जोरड लूकी सबदु सुनाइश्रा॥४॥

बद्दश्चा एक बहतरि श्राधारी एको जिसिह दुश्रारा । नवै खंड की प्रिथमी मागे सो जंगी जिंग सारा ॥ श्रेसा जोगी नड निधि पावै। तलका ब्रह्म ले गगनि चरावै ॥ १॥

खिंथा गित्रान धित्रान करि सूई सबदु तागा मथि घाले । पंच ततु की करि मिरगाणी गुर के मारगि चाले ॥२॥

दइश्रा फाहुरी काइश्रा करि धूई द्रिसटि की श्रगनि जलावे। तिस का भाउ लए रिद श्रंतरि चहु जुग ताड़ी लावे।।३॥

सभ जोगतण राम नामु है जिस का पिंडु पराना । कहु कबीर जे किरपा धारै दंइ सचा नीसाना ॥४॥

हिंदू तुरक कहा ते श्राए किनि एह राह चलाई।
दिल मिंह सोचि विचार कवारे भिसत दोजक किनि पाई।।
काजी ते कवन कतेब बखानी।
पढ़त गुनत श्रेसे सभ मारे किनहूं खबरि न जानी।।।।।
सकित सनेहु करि सुंनित करीश्रे मे न बदउगा भाई।
जट रेखुदाइ मोहि तुरकु करेगा श्रापन ही किट जाई।।।।।
सुंनित कीए तुरकु जे होइगा श्राउरत का किश्रा करीश्रे।
श्राप सरीरी नारि न छोडे ताते हिंदू ही रहीश्रे।।३॥
छाडि कतेब राम भजु बडरे जुलम करत है भारी।
कबीरें पकरी टेक राम की तुरक रहे पिच हारी।।।।।

जब लगु तेलु दीवे मुखि बाती तब सूके सभु कोई । तेल जले बाती ठहरानी सूंना मंदरु होई॥ रे बडरे तुहि घरीन राखें कोई। तूंराम नामु जयु सोई॥१॥

का की मात पिता कहु का को कवन पुरख की जोई । घट फूटे कोऊ बात न पूछे काढहु काढहु होई ॥२॥

देहुरी दें ही माता रोवे खटीश्रा ले गए भाई । लट छिटकाए तिरीश्रा रोवे हंसु इकेला जाई ॥३॥

कहत कबीर सुनहु रे संतहु भे सागर के ताई। इसु दंदे सिरि जुलमु होत है जमु नही हुटे गुसाई।।।।।

सनक सनंद श्रंतु नही पाइश्रा । वेद पड़े पड़ि बहमे जनसु गवाइश्रा ॥ हरि का विलं वना बिलोवहु मेरे भाई । सहजि बिलोवहु जैसे ततु न जाई ॥ १॥

तनु करि मदुकी मन माहि बिलोई । इसु मदुकी महि सबदु संजोई ॥२॥

हरिका बिलोवना मन का बीचारा । गुर प्रसादि पावै श्रंत्रित धारा ॥३॥

कहु कबीर नदिर करे जे मीरा। राम नाम लगि उत्तरे तीरा॥४॥

बाती सूकी तेलु निख्टा।
मंदलु न बाजे नटु पे सूता॥
बुिक्त गई श्रगनि न निकसिउ धूंश्रा।
रिव रिहश्रा एकु श्रवह नही दूशा॥१॥

तूटी तंतु न बजे रवाबु।
भूिल बिगारियो श्रपना काजु॥२॥
कथनी बदनी कहनु कहावनु।
समिक परी तड बिसरियो गावनु॥३॥

कहत कबीर पंच जो चूरे। तिन्ह ते नाहि परम पदु दूरे॥४॥

सुतु श्रपराध करत है जेते। जननी चीति न राखिस तेते॥ रामईश्रा हउ बारिकु तेरा। काहे न खंडिस श्रवगनु मेरा॥१॥

जे श्रति क्रोप करे करि धाइश्रा। ताभी चीति न राखिस माइश्रा॥२॥

चिंत भवनि मनु परिश्रो हमारा । नाम बिना कैसे उत्तरसि पारा ॥३॥

देहि बिमल मित सदा सरीरा। सहजि सहजि गुन रवे कबीरा॥४॥

हज हमारी गोमती तीर।
जहा बसहि पीतंबर पीर।।
वाहु वाहु किन्ना खुबु गावता है।
हरिका नामु मेरै मनि भावता है।।।।।

नारद सारद करहि खवासी। पासि बैठी बीबी कवलादासी॥२॥

कंठे माला जिह्ना रामु । सहंस नामु ले ले करड सलामु ॥३॥

कहत कबीर राम गुन गावउ । हिंदू तुरक दोऊ समकावउ ॥४॥

पाती तारे मालिनी पाती पाती जीउ । जिसु पाहन कउ पाती तोरे सो पाहन निरजीउ ॥ भूखी मालनी है एउ । सतिगुरु जागता है देउ ॥१॥

ब्रह्म पाती बिसनु डारी फूल संकर देख । तीनि देव प्रतिख तोरिह करिह किस की सेउ॥२॥

पाखान गढि के मूरित कीन्ही दं के छाती पाउ। ज एह भूरित साची है तउ गड़ग्गहारे खाउ॥३॥

भातु पहिति श्ररु लापसी करकरा कासार । भोगनहारे भोगित्रा इसु मूरति के मुख छारु ॥४॥

मालिनि भूली जगु भुलाना हम भुलाने नाहि। कहु कबीर हम राम राखे क्रिपा करि हरि राइ॥४॥

बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कह्डु तपु न कीश्रो। तीस बरस कह्डु देव न पूजा फिरि पह्डुताना बिरिध भइश्रो॥ मेरी मेरी करते जनसु गइश्रो। साइर सोखि भुजं बलइश्रो॥१॥

सूके सरवरि पालि बंधावे लूगो खेति हथ वारि करै। श्राइश्रो चोरु तुरंतह ले गइश्रो मेरी राखत सुगधु फिरै॥२॥

चरन सीसु कर कंपन लागे नेनी नीरु श्रसार बहै। जिह्वा बचनु सुधु नही निकसे तब रे धरम की श्रास करे ॥३॥

हरि जीउ क्रिपा करै लिव लावै लाहा हरि हरि नामु लीग्रो। गुर परसादी हरि धनु पाइग्रो श्रंते चल दिग्रा नालि चलिग्रो॥४॥

कहत कबीर सुनहु रे संतहु श्रनु धनु कन्नुश्रै ले न गइश्रो। श्राई तलब गोपालराइ की माइश्रा मंदर छोडि चलिश्रा॥४॥

काहू दीन्हे पाट पटंबर काहू पत्नघ निवारा। काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा॥ श्रहिरख वादु न कीजै रे मन। सुकितु करि करि खीजै रे मन॥१॥

कुम्हारे एक जु माटी गूंधी बहु विधि बानी लाई। काहू महि माती मुक्ताहल काहू विद्याधि लगाई॥२॥

स्मिहि धनु राखन कउ दीश्रा मुगधु कहै धनु मेरा। जम का डंडु मूंड महि लागै खिन महि करै निवेरा ॥३॥

हरि जनु उत्म भगतु सदावे श्रागिश्रा मिन सुखु पाई। जो तिसु भावे सित करि माने भाणा मंनि वसाई॥४॥

कहै कबीरु सुनहु रे संतहु मेरी मेरी सूठी। चिरगट फारि चटारा ले गइस्रो तरी तागरी छूटी॥४॥

हम मसकीन खुदाई बंद तुम राजसु मिन भावै। श्रलह श्रविल दीन को साहिबु जोरु नही फुरमावै॥ काजी बोलिश्रा बनि नहीं श्रावै॥१॥

रोजा धरै निवाज गुजारै कलमा भिसति न होई। सतिर काबा घट ही भीतिर जे किर जानै कोई ॥२॥

निवाज को है जो निश्राउ बिचारे कलमा श्रकलहि जाने । पाचहु मुसि मुसला बिछावै तब तउ दीनु पछाने ॥३॥

खसमु पछानि तरस करि जीश्र मिह मारि मणी करि फीकी। श्रापु जनाइ श्रवर कड काने तब होइ भिसत सरीकी॥४॥

माटी एक भेख धरि नाना ता महि ब्रह्म पछाना।। कहै कबीरा भिसति छोडि करि दोजक सिड मनुमाना॥४॥

गगन नगरि इक बूंद न बरखे नादु कहा जु समाना । पारब्रहम परमेसुर माघो परम हंसु ले सिघाना ।। बाबा बोलते ते कहा गए। देही के संगि रहते। सुरित माहि जो निरते करते कथा बारता कहते॥१॥

बजावन हारो कहा गङ्ग्रो जिनि इहु मंत्र कीना। साखी सबदु सुरति नही उपजै खिचि तेजु सभु लीना।।२।।

स्रवनन विकल भए संग तेरे इंद्री का बलु थाका। चर नरहे कर ढरिक परे हैं मुखहु न निकसे बाता॥३॥

थाके पंच दूत सभ तसकर श्राप श्रापणै भ्रमते। थाका मनु कुंचर उरु थाका तेजु सूनु धरि रमते। १४।।

मिरतक भए दसे बंद छुटे मित्र भाई सम छोरे। कहत कबीरा जो हरि धिश्रावै जीवत बंधन तोरे॥४॥

सरपनी वे ऊपिर नही बलीश्रा। जिनि ब्रहमा बिसनु महारेड छलीश्रा॥ मारु मारु खपनी निरमल जिल पैठी। जिनि त्रिभवणु डसीश्रले गुर प्रसादि डीठी॥१॥

स्वपनी किया कहउ भाई। जिनिसाचु पद्धानिया तिनि रूपनी खाई॥२॥

स्रपनी ते श्रान छूछ नही श्रवरा। स्रपनी जीती कहा करै जमरा॥३॥

इह स्नपनी ता की कीती होई। बलु श्रबलु किश्रा इस ते होई॥४॥

इह बसती ता बसत सरीरा। गुर प्रसादि सहजि तरे कबीरा॥५॥

कहा सुत्रान कड सिंन्रित सुनाए। कहा साकत पहि हरि गुन गाए॥ राम राम राम रमे रमि रहीश्रे। साकत सिड भूलि नही कही थ्रे।।१॥ कऊग्रा कहा कपूर चराए। कह बिसीग्रर कउ दूय पीत्राए॥२॥ सित संगति मिलि बिबेक बुधि होई। पारसु परिस लोहा कंचनु सोई॥३॥ साकतु सुन्नानु सभु करे कहाइन्ना। जो धुरि लिखित्रा सो करम कमाइत्रा ॥४॥ श्रंभ्रितु लै लै नीमु सिंचाई।

कहत कबीर उत्रा को सहजु न जाई ॥४॥

लंका सा कोटु समुंद सी खाई । तिह रावन घर खबरि न पाई ॥ किन्ना मागड किह्डु थिरु न रहाई । देखत नैन चिलिन्नो जगु जाई ॥१॥

इकु लखु पृत सवा लखु नाती । तिह रावन घर दीश्रा न बाती ॥२॥

चंदु सूरज जा के तपत रसोई । बैसंतरु जा के कपरे धोई ॥३॥

गुरमित रामे नामि बसाई। / प्रसथिर रहे न कतहूं जाई॥ थ।।

कहत कबीर सुनहु रे लोई। राम नाम बिनु मुकति न होई॥४॥

पहिला पृतु पिछे री माई।
गुरु लागो चेले की पाई॥
एकु श्रचंभड सुनहु तुम भाई।
देखत सिंधु चरावत गाई॥१॥

जल की मह्सुली तरविः बिन्नाई । देखत कुतरा लै गई विलाई ॥२॥

तलै रे बैसा ऊपरि सूजा। तिस के पेडि लगे फल फूला॥३॥

घोरै चिर भैस चरावन जाई। बाहरि बैलु गोनि घरि श्राई।।४॥

कहत कबीर जु इस पद बूफें। राम रमत तिसु सभु किङ्कु सूफें॥४॥

बिदु ते जिनि पिंडु की आ अगिन कुंड रहाइआ।
दस मास माता उदिर राखिआ बहुरि लागी माइआ।।
प्रानी काहे कड लोभि लागे रतन जनमु खोइआ।।
प्रव जनमि करम भूमि बीजु नाही बोइआ॥।।।
बारिक ते बिरिध महस्रा होना सो होइआ।।
जा जमु आह मोट पकरै तबिह काहे रोइआ।।२।।
जीवनै की आस करिह जमु निहारै सासा।
बाजीगरी संसार कबीरा चेति ढालि पासा।।३।।

तनु रैनी मनु पुनरिप करिहड पाचड तत बराती ।
राम राइ सिंड भाविर लैहड श्रातम तिह रंग राती ॥
गाड गाड री दुलहनी मंगल चारा।
गेरे ग्रिह श्राए राजा राम भतारा॥१॥

नाभि कमल महि वेदी रचिले ब्रह्म गिश्रान उचारा । राम राइ सो दूलहु पाइश्रो श्रस बड भाग हमारा ॥२॥

सुरि नर मुनि जन कउतक श्राए कोटि तेतीसड जानां। कहि कबीर मोहि बिश्राहि चले है पुरख एक भगवाना॥३॥

#### २्५

सासु की दुखी ससुर की पित्रारी जेठ के नामि डरउ रे।
सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिरिह जरउ रे।।
मेरी मित बडरी में रामु बिसारिश्रो।
किन बिधि रहिन रहड रे॥
सेजै रमतु नैन नहीं पेखड इहु दुखु कासड कहड रे॥।।।

बापु सावका करें लराई माइश्रा सद मतवारी। बडे भाई के जब संगि होती तब हउ नाह पिश्रारी।।२।।

कहत कबीर पंच को भगरा भगरत जनमु गवाइश्रा। मूठी माइश्रा सभु जगु बाधिश्रा मैराम रमत सुखु पाइश्रा॥३॥

हम घरि स्तु तनिह नित ताना कंठि जनेऊ तुमारे।
तुम्ह तड बंद पड़हु गाइत्री गोबिंदु रिदे हमारे।।
मेरी जिहबा बिसनु नैन नाराइन हिरदे बसहि गोबिंदा।
जम दुत्रार जब प्छुसि बवरे तब किन्ना कहिस मुकन्दा॥१॥

हम गोरू तुम गुत्रार गुसाई जनम जनम रखवारे। कबहूँ न पार उतारि चराइहु कैसे खसम हमारे॥२॥

तूं बाम्हनु में कासी क जुलहा बूमहु मोर शिश्राना ।
तुम्ह तड जाचे भूपति राजे हिर सड मोर धिश्राना ॥३॥

जिश जीवनु श्रेसा सुपने जैसा जीवनु सुपन समानं ।
साचु करि इम गाठि दीन्ही छोडि प्रम निधानं ।।
बाबा माइश्रा मोह हितु कीन्ह ।
जिनि शिश्रानु रतनु हिरि लीन्ह ॥ १।।

नैनि देखि पतंगु उरकें पसुन देखें श्रागि। काल फास न मुगधु चेतें कनिक कामिनि लागि॥२॥

करि बिचारु बिकार परहरि तरन तारन सोइ। किह कबीर जगु जीवनु श्रेसा दुतीश्र नाही कोइ॥३॥

जड मैं रूप कीए बहुतेरे श्रब फुनि रूपु न होई। तागा तंतु साजु सभु थाका राम नाम बिस होई॥ श्रव मोहि नाचनो न श्रावै। मेरा मनु मंदरीश्रा न बजावै॥१॥

कामु कोधु माइत्रा लै जारी त्रिसना गागरि फूटी। काम चोलना भइत्रा है पुराना गइत्रा भरमु सभु छूटी॥२॥

सरब भूत एके करि जानिया चूके बाद बिबादा । किह कबीर मै पूरा पाइया भए राम परसादा ॥३॥

रोजा धरै मनावै श्रबहु सुश्रादित जीश्र संघारे। श्रापा देखि श्रवर नहीं देखें काहे कड कख मारे।। काजी साहिबु एक तोही महितेरा सोचि बिचारि न देखें। खबरि न करहि दीन के बडरे ताते जनमु श्रबेखें॥।।।

साचु कतेब बखाने श्रलहु नारि पुरखु नही कोई।
पढे गुने नाई कछू बडरे जड दिल महि खबरि न होई।।२।।

श्रलहु गैबु सगल घट भीतिर हिरदे लेहु बिचारी। हिंदू तुरक दुहूं महि एकै कहें कबीर पुकारी॥३॥

कीउ सिंगारु मिलन के ताई ।
हिर न मिले जग जीवन गुसाई ।।
हिर मेरो पिरु हुड हिर की बहुरीश्रा ।
राम बड़े मै तनक लहुरीश्रा ॥१॥

धन पिर एके संगि बसेरा। सेज एक पे मिलनु दुहेरा॥२॥

धंनि सुहागनि जो पीश्र भावे। कहि कबीर फिरि जनिम न श्रावे॥३॥

हीरै होरा बेधि पवन मनु सहजे रहिश्रा समाई। सगल जोति इनि हीरै बंधी सितगुर बचनी मै पाई॥ हरि की कथा श्रनाहद बानी। हंसु हुइ हीरा लेइ पछानी॥१॥

कहि कबीर हीरा श्रस देखिश्रो जग मह रहा समाई । गुपता हीरा प्रगट भईश्रो जब गुर गम दीश्रा दिखाई ॥२॥

पहिली करूपि कुजाति कुलखनी साहुरै पेई श्रे बुरी। श्रब की सरूपि सुजानि सुलखनी सहजे उदिर धरी॥ भली सरी सुर्दे मेरी पहिली बरी। जुगु जुगु जीवड मेरी श्रब की धरी॥ १॥

कहु कबीर जब लहुरी श्राई, बडी का सुष्टाग टरिश्रो । बहुरी संगि भई श्रव मेरै जेटी श्रवरु धरिश्रो ॥२॥

मेरी बहुरीश्रा को धनीश्रा नाउ । ले राखिश्रो राम जनीश्रा नाउ ॥ इन्ह मुंडीश्रन मेरा घरु धुंधरावा । बिटवहि राम रमऊश्रा लावा ॥१॥

कहतु कबीर सुनह मेरी माई । इन मुंडीश्रन मेरी जाति गवाई ॥२॥

रहु रहु री बहुरीश्रा घूंघटु जिनि कार्छै। श्रंत की बार लहैगी न श्राहै।। घूंघटु काहि गई तेरी श्रागे। उनकी गैलि तोहि जिनि लागे॥१॥

घूंघट काढे की इहे बडाई । दिन दस पांच बहू भले श्राई ॥२॥

घूंघडु तेरो तउ परि साचै । हरि गुन गाइ कूदिह श्ररु नाचै ॥३॥

कहत कबीर बहु तब जीते। हरिगुन गावत जनमु बितीते॥४॥

करवतु भला न करवट तेरी । लागु गले सुनु बिनती मेरी॥ हउ वारी मुखु फेरि पिश्रारे। करवटु हें मोकड काहे कड मारे॥१॥

जड तनु चीरहि र्छांग न मोरड । पिंडु परे तड प्रीति न तोरड ॥२॥

हम तुम बीचु भइश्रो नहीं कोई । तुमहि सुकंत नारि हम सोई ॥३॥

कहतु कबीरु सुनहु रे लोई । श्रव तुमरी परतीति न होई ॥४॥

कोरी को काहू मरमु न जानां। सभु जगु श्रानि तनाइश्रो तानां।। जब तुम सुनि ले बेद पुरानां। तब हम इतन कु पसरिश्रो तानां॥१॥

धरिन श्रकास की करगृह बनाई । चंदु सूरजु दुइ साथ चलाई ॥ २॥

पाई जोरि बात इक कीनी तह तांती मनु मानां । जोलाहे घरु श्रपना चीन्हा घट ही रामु पछानां ॥३॥

कहतु कबीरु कारगृह तोरी । सूतै सूत मिलाए कोरी ॥४॥

श्रंतिर मैलु जे तीरथ नावै तिसु बैकुंठ न जाना । लोक पतीणे कल्लू न होवै नाही रामु श्रयाना ॥ पूजहु रामु एकु ही देवा । साचा नावणु गुर की सेवा ॥ १॥

जल के मजिन जे गित होवे नित नित मेडुक नाविह । जैसे मेडुक तैसे श्रोइ नर फिरि फिरि जोनी श्राविह ॥२॥

मनहु कठोरु मरे बानारिस नरकु न बांचित्रा जाई। हरिका संतु मरे हाइंबे त सगली सैन तराई॥३॥

दिनसु न रैनि बेदु नहीं सासत्र तहा बसै निरंकारा । किह कबीर नर तिसहि धिश्रावहु बावरिश्रा संसारा ॥४॥

# रागु गूजरी

8

चारि पाव दुइ सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा परि है तब कत मूड लुकई है॥ हरि बिनु बैल बिराने हुई है। फाटे नाकन टूटे काधन कोदउ को भुसु खई है॥१॥ सारो दिनु डोलत बन महीन्रा अजहु न पेट अधई है। जन भगतन को कहो न मानो कीन्रो अपनो पई है॥२॥

दुख सुख करत महा भ्रमि बूडो श्रनिक जोनि भरमई है । रतन जनमु खोइश्रं: प्रभु बिसरिश्रो इहु श्रउसरु कत पई है ॥३॥

अमत फिरत तेलब के किप जिंड गित बिनु रैन बिहुई है। कहत कबीर राम नाम बिनु मूंड धुने पछुतई है॥४॥

मुसि मुसि रोवै कबीर की माई । ए बारिक कैसे जीवहि रघुराई ॥ तनना बुनना सभु तजियो है कबीर । हरि का नामु जिखि जीयो सरीर ॥१॥

जब लगु तागा बाहउ बेही। तब लगु बिसरे रामु सनेही॥२॥

त्रोछी मित मेरी जाति जुलाहा । हरिका नामु लहित्रों में लाहा ॥३॥

कहत कबीर सुनहु मेरी माई । हमरा इनका दाता एक रघुराई ॥४॥

# रागु सोरिं

8

बुत पृजि पृजि हिंदू मूए तुरक मूए सिरु नाई।
श्रोइ को जारे श्रोइ को गांडे तेरी गति दूडू न पाई॥
मन रे संसारु श्रंध गहेरा।
चहु दिस पसरिश्रो है जम जेवरा॥१॥

कबित पड़े पड़ि कबिता मूए कपड़ केदारे जाई। जटा धारि धारि जोगी मूए तेरी गति इनहि न पाई॥२॥

दरबु संचि संचि राजे मूए ग्रांड ले कंचन भारी। वेद पड़े पड़ि पंडित मूए रूप देखि देखि नारी॥३॥

राम नाम बिनु सभै बिगृते देखहु निरखि सरीरा। हरि के नाम बिनु किनि गति पाई कहि उपदेसु कबीर ॥४॥

जब जरीश्चे तब होइ भसम तनु रहे किरम दल खाई।
काची गागिर नीरु परतु है इश्चा तन की इहै बढाई॥
काहे भईश्चा फिरती फूलिश्चा फूलिश्चा।
जब दस मास उरध मुख रहता सो दिनु कैसे भूलिश्चा॥१॥
जिउ मधु माखी तिउ सठोरि रसु जोरि जोरि धनु कीश्चा।
मरती बार लेहु लेहु करीश्चे भूतु रहन किउ दीश्चा॥२॥
देहुरी लड बरी नारि संग भई श्वागे सजन सुहेला।
मरघट लउ सभु लोगु कुटंबु भइश्चो श्रागे हंसु श्रकेला॥३॥
कहतु कबीर सुनहु रे प्रानी परे काल प्रस कृश्चा।
सूठी माइश्चा श्रापु बंधाइश्चा जिड नलनी श्रमि सूत्रा॥४॥

बेद पुरान सभै मत सुनि के करी करम की श्रासा । काल ग्रसत सभ लोग सिश्राने उठि पंडत पै चले निरासा॥ मन रे सरिश्रो न एके काजा। भजिश्रो न रघुपति राजा॥१॥

बनखंड जाइ जोगु तपु कीनो कंद मूलु चुनि खाइग्रा। नादी वेदी सबदी मोनी जम के पटै लिखाइग्रा॥२॥

भगति नारदी रिदे न श्राई काछि फूछि तनु दीना । राग रागनी डिभ होइ बैठा उनि हरि पहि किश्रा लीना ॥३॥

परिद्रों कालु सभे जग ऊपर माहि लिखे अम गित्रानी । कह्नु कबीर जन भए खालासे प्रेम भगति जिह जानी ॥४॥

दुइ दुइ लोचन पेखा। हउ हरि बिनु श्रउरु न देखा॥ नैन रहें रंगु लाई। **श्रब बेगल कहनु न जाई** ॥ हमरा भरमु गइन्ना भउ भागा। जब राम नाम चितु लागा ॥१॥ बाजीगर डंक बजाई। सभ खलक तमासे श्राई॥ बाजीगर स्वांगु सकेला । श्रपने रंग रवे त्रकेला ॥२॥ कथनी कहि भरमु न जाई। सभ कथि कथि रही लुकाई।। जाकड गुरमुखि श्रापि बुकाई। ताके हिरदे रहिश्रा समाई ॥३॥ गुर किंचत किरपा कीनी। सभु तनु मनु देह हरि लीनी।। कहि कबीर रंगि राता। मिलिश्रो जगजीवन दाता॥४॥

जाके निगम दूध के ठाटा। समुंदु बिलोवन कड माटा।। ताकी होहु बिलोवन हारी। किउ मेंटेगो छाछि तुहारी॥ चेरी तू रामु न करिस भतारा । जराजीवन प्रान श्रधारा ॥१॥ वेरे गलहि तडकु पग बेरी। तू घर घर रमईश्रे फेरी।। तू श्रजहु न चेतसि चेरी। तू जिम बपुरी है हेरी॥२॥ प्रभ करन करावन हारी। किन्रा चेरी हाथ विचारी॥ सोई सोई जागी। जितु लाई तितु लागी ॥३॥ चेरी ते सुमति कहां ते पाई। जाते भ्रम की लीक मिटाई।। सु रसु कबीरै जानिश्रा। मेरो गुर प्रसादि मनु मानिश्रा ॥४॥

जिह बामु न जीश्रा जाई। जड मिलत घाल श्रघाई।।
सद जीवनु भलो कहांही। मूए बिनु जीवनु नाही।।
श्रब किश्रा कथीश्रै गिश्रानु बीचारा।
निज निरखत गत बिउहारा।।।।

घसि कुंकम चंदनु गारिश्रा।

बिनु नैनहु जगतु निहारिश्रा।

पूति पिता इकु जाइश्रा।

बिनु ठाहर नगरु बसाइश्रा।।२।।

जाचक जन दाता पाइश्रा।
सो दीश्रा न जाई खाइश्रा॥
छोडिश्रा जाइ न मूका।
श्राप्तरन पहि जाना चूका॥३॥

जो जीवन मरना जानै।

से पंच सेल सुख मानै।।

कबीरै सो धनु पाइश्रा।

हरि भेटत श्रापु मिटाइश्रा॥४॥

O

किन्ना पड़िश्चे किन्ना गुनीश्चे।
किन्ना बंद पुराना सुनीश्चे॥
पड़े सुने किन्ना होई।
जउ सहज न मिलिन्नो सोई॥
हिर का नामु न जपिस गवारा।
किन्ना सोचिह बारंबारा॥१॥

श्रंधित्रारे दीपकु चहीश्रे। इक बसतु श्रगोचर लहीश्रे॥ बसतु श्रगोचर पाई। घटि दीपकु रहिश्रा समाई॥ २॥

किह कबीर श्रब जानिश्रा।
जब जानिश्रा तड मनु मानिश्रा।
मन माने लोगु न पतीजै।
न पतीजै तड किश्रा कीजै।।३॥

हुदै कपटु मुख गित्रानी।
मूठे कहा बिलोवसि पानी।।
कांइश्रा मांजसि कउन गुनां।
जड घट भीति है सलनां॥१॥

लडकी श्रठसिंठ तीरथ न्हाई । कडरापनु तऊ न जाई ॥२॥

किं कबीर बीचारी। भव सागरु तारि मुरारी।।३॥ ટ

बहु परपंच करि परधनु लिश्रावें। सुत दारा पिह श्रानि लुटावै।। मन मेरे भूले कपटु न कीजै। श्रंति निबेरा वेरे जीश्र पिह लीजै।।१॥

छिनु छिनु तनु छीजे जरा जनावे । तब तेरी श्रोक कोई पानीश्रो न पावे ॥२॥

कहतु कबीरु कोई नही तेरा । हिरदे रामु की न जपिह सवेरा ।।३।।

संतहु मन पवने सुखु बनिश्रा ।

किह्यु जोगु परापित गनिश्रा ॥

गुरि दिखलाई मोरी ।

जितु मिरग पड़त है चोरी ॥

मूंदि लीए दरवाजे ।

बाजीश्रले श्रनहद बाजे ॥१॥

कुंभ कमलु जिल भरिश्रा।
जिलु मेटिश्रा ऊभा करिश्रा।।
किट्ट कबीर जन जानिश्रा।
जिउ जानिश्रातिसम्बस्तानिश्रा॥ रा।

भूखे भगति न कीजै। यह माला श्रवनी लीजै।। इड मांगड संतन रेना। मै नाही किसी का देना।।।।।

माधो कैसी बने तुम हंगे।
श्रापि न देहुत लेवड मंगे।।
दुइ सेर मांगड चूना।
पाड घीड संगि लूना।।
श्रध सेरु मांगड दाले।
मोकड दोनड वखत जिवाले।।२॥

खाट मांगउ चटपाई । सिरहाना श्रवर तुलाई ।। ऊपर कड मागड खीधा । तेरी भगति करै जनु बीधा ॥३॥

मै नाही कीता लवो ।
इकु नाउ तेरा मै फबो ।।
किह कबीर मनु मानिश्रा ।
मनु मानिश्रा तउ हिर जानिश्रा ॥४॥

# रागु धनासरी

3

सनक सनंद महेस समानां। सेख नागि तेरो मरमु न जाना॥ संत संगति रामु रिदे वसाई॥१॥

हनूमान सरि गरुड़ समानां। सुरपति नरपति नहीं गुन जानां॥२॥

चारि बंद श्ररु सिंग्निति पुरानां। कमलापति कवला नही जानां॥३॥

कहि कबीर सो भरमै नाही। पग जगि राम रहें सरनांही॥४॥

दिन ते पहर पहर ते घरीयां याव घटे तनु छीजे।

काल श्रहेरी फिरै बधिक जिउ कहहु कवन बिधि कीजे॥

सो दिनु श्रावन लागा।

मात पिता भाई सुत बिनता कहहु कोऊ है काका॥१॥

जब बगु जोति काइश्रा महि बरते श्रापा पसून वूमें।
लालच करै जीवन पद कारन लोचन कळून सूमें॥२॥

कहत कबीर सुनहु रे प्रानी छोडहु मन के भरमा।
केवल नामु जपहु रे प्रानी परहु एक की सरनां॥३॥

जो जनु भाउ भगित कहु जानै ताकउ श्रचरज काहो।
जिउ जलु जल मिह पैसि न निकसै तिउ हिर मिलिश्रो जुलाहो।
हिर के लोगा मै तड मित का भोरा।
जठ तनु कासी तजिह कबीरा रमईश्रे कहा निहोरा॥१॥

कहत कबीर सुनहु रे लोई भरिम न भूलहु कोई। किन्ना कासी किन्ना ऊखरु मगहरु रामु रिदै जडहोई॥२॥

इंद्र लोक सिव लोकिह जैबो।
श्रोछे तप करि बाहुरि श्रेबो॥
किश्रा मांगउ किह्नु थिरु नाही।
राम नाम रखु मन माही।।१॥

सोभा राज बिभै विडिन्नाई। श्रंति न काहू संग सहाई।।२॥

पुत्र कलत्र लछमी माइश्रा। इन ते कहु कवने सुखु पाइश्रा।।३॥

कहत कबीर श्रवर नहीं कामा। इसरै मन धन राम को नामा।।४॥ y

राम सिमरि राम सिमरि राम सिमरि भाई।
राम नाम सिमरन बिनु बूडते श्रिधकाई।।
बिनता सुत देह ग्रेह संपति सुखदाई।
इन्ह मैं कह्नु नाहि तेरो काल श्रवध श्राई॥१॥

श्रजामल गज गनिका पतित करम कीने। तेऊ उतरि पारि परे राम नाम लीने॥२॥

स्कर क्कर जोनि भ्रमे तऊ लाज न श्राई। राम नाम छाडि श्रंभ्रित काहे बिखु खाई॥३॥

तिज भरम करम विधि निखेध राम नामु लेही । गुर प्रसादि जन कबीर रामु करि सनेही ॥४॥

## रागु तिलंग

8

बेद कतेब इफतरा भाई दिल का फिकरु न जाइ।

दुकु दमु करारी जड करहु शाजिर हजूर खुदाइ॥

बंद खोजु दिल हर रोज ना फिरु परेसानी माहि।

इह ज दुनीश्रा सिहरु मेला दसतगीरी नाहि॥१॥

दरोगु पड़ि पड़ि ख़ुसी होइ बेखबर बादु बकाहि। इकु सचु खालकु खलक मिश्राने सिश्राम मूरति नाहि॥२॥

श्रसमान म्यिने लहंग दरीश्रा गुसल करदन बूद । करि फकरु दाइम लाइ चसमे जहा तहा मउजूद ॥३॥

श्रलाह पाकं पाक है सक करउ जे दूसर होइ। कबीर करमु करीम का उहु करें जाने सोइ॥४॥

# रागु सूही

8

श्रवतिर श्राइ कहा तुम कीना। राम को नामु न कबहू लीना॥ राम न जपहु कवन मित लागे। मिर जइबे कड किंग्रा करहु श्रभागे॥१॥

दुख सुख करि के कुटंबु जीवाइश्रा। मरती बार इकसर दुखु पाइश्रा॥२॥

कंठ गहन तब करन पुकारा। कहि कबीर श्रागे ते न संम्हारा॥३॥

थरहर कंपे बाला जीड।
ना जानउ किन्ना करसी पीउ॥
रैनि गई मत दिनु भी जाइ।
भवर गए बग बैठे न्नाइ॥१॥
काचे करवे रहे न पानी।
हंसु चिलिन्ना जैसे करत सीगारा।
किउ रलीन्ना माने बामु भतारा॥३॥

काग उडावत भुजा पिरानी।

कहि कबीर इह कथा सिरानी।।४।।

श्रमलु सिरानो लेखा देना। श्राए कटिन दूत जम लेना। किया ते खटिया कहा गवाइया। चलहु सिताब दीबानि बुलाइग्रा।। चलु दरहालु दीवानि दुलाइस्रा। हरि फुरमानु दरगह का श्राइश्रा ॥१॥ करउ श्ररदासि गाव किह्नु बाकी। लंड निवेरि श्राजु की राती।। किह्यु भी खरच तुम्हारा सारउ। सुबद्द निवाज सराइ गुजारहु ॥२॥ साध संगि जाकड हरि रगु लागा। धनु धनु सं। जनु पुरखु सभागा ॥ ेत ऊत जन सदा सुहेले। जनमु पदारथु जीति श्रमोले।।३॥ जागतु सोइया जनमु गवाइया । मालु धनु जोरिश्रा भइश्रा पराइश्रा ॥ कहु कबीर तें नर भृले। खसमु बिसारि माटी संगि रूले ॥४॥

थाके नैन स्रवन सुनि थाके थाकी सुंद्रि काइग्रा।
जरा हाक दी सम मित थाकी एक न थाकिस माइश्रा।।
बावरे ते गिन्नान बीचारु न पाइन्ना।
बिरथा जनमु गवाइन्ना॥१॥
तब लगु प्रानी तिसै सरेवहु जब लगु घट मिह सासा।
ले घटु जाइ त भाउ न जासी हिर के चरन निवासा॥२॥
जिस कड सबदु बसावै श्रंतरि चूके तिसिह पिन्नासा।
हुकमै बूक्ते चडपिं खंले मनु जिणि ढाले पासा॥३॥
जो जन जानि भजहि श्रविगत कड तिन का कल्लू न नासा।
कहु कबीर ते जन कबहु न हारहि ढालि जु जानहि पासा॥४॥

义

एकु कोटु पंच सिकदारा पंचे मागिह हाला।
जिमी नाही मैं किसी की बोई श्रेसा देनु दुखाला ॥
हिर के लोगा मो कड नीति डसे पटवारी।
उपिर भुजा किर मैं गुर पिंह पुकारिश्रा तिनि हड लीश्रा उबारी ॥१॥
नड डाडी दस मुंसफ धाविह रईश्रित बसन न देही।
डोरी पुरी मापिह नाही बहु बिसटाला लेही॥२॥
बहतिर घिर इकु पुरखुसमाइश्रा उनि दीश्रा नामु लिखाई।
धरमराइ का दफतरु सोधिश्रा बाकी रिजम न काई॥३॥

संता कड मित कोई निंदहु संत रामु है एको।

कहु कबीर मै सो गुरु पाइग्रा जा का नाउ बिवेको ॥४॥

# रागु बिलावलु

8

श्रेंसो इहु संसार पेखना रहनु न कोऊ पई है रे।
सूधे सूधे रेगि चलहु तुम नतर कुधका दिवई है रे।।
बारे बूंक तरुने मक्श्रा समहू जमु ले जई है रे।
मानसु बपुरा मूसा कीनो मीचु बिलई श्रा खई है रे।।।।।।
धनवंता श्ररु निरधन मनई ता की कल्लून कानी रे।
राजा परजा सम करि मारे श्रेंसो कालु बढानी रे।।।।।

हिर के सेवक जो हिर भाए तिन्ह की कथा निरारी रे। श्रावहि न जाहि न कबहू मरते पारब्रहम संगारी रे ॥३॥

पुत्र कलत्र खिद्या माइश्रा इहै तजह जीश्र जानी रे। कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिलि है सारगिपानी रे॥४॥

बिदिश्रा न परंड बादु नहीं जानड।
हरि गुन कथत सुनत बडरानो।
मेरे बाबा में बडरा सभ खलक सैश्रानी में बडरा।
में विगरिश्रो बिगरे मित श्रंडरा॥१॥

श्चापि न बउरा राम कीश्चो बउरा । स्रतिगुरु जारि गङ्श्रो श्रमु मोरा ॥२॥

मै बिगरे श्रपनी मति खोई। मेरे भरमि भूलड मति को ॥३॥

स्रो बउरा जो श्रापु न पद्यान्हें। श्रापु पद्धाने त एके जाने॥४॥

श्रबहि न माता सु कबहु न माता । कहि कबीर रामें रंगि राता ॥ १।।

त्रिहु तिज बनखंड जाईश्चे चुनि खाईश्चे कंदा । श्रजहु बिकार न छोडई पापी मनु मंदा ॥ किउ छूटउ कैसे तरउ भव जल निधि भारी । राखु राखु मेरे बीठुला जनु सरनि तुम्हारी ॥१॥

दिखे बिखे की बासना तजीश्र नह जाई। श्रमिक जतन करि राखीश्रे फिरि फिरि लपटाई ॥२॥

जरा जीवन जोबनु गइश्रा किह्नु कीश्रा न नीका । इहु जीश्ररा निरमोलको कउडी लगि मीका ॥३॥

कहु कबीर मेरे माधवा तू सरब बिश्रापी। तुमसमसरि नाही दइश्रालु मोहिसमसरि पापी॥४॥

नित उठि कोरी गागिर श्रानै लीवत जीउ गइश्रो। ताना बाना कल्लू न सूक्षे हिर हिर रिस लपटिश्रो। हमारे कुल कउने रामु किह्श्रो। जब की माला लई निप्ते तब ते सुखु न भइश्रो।।१॥

सुनहु जिठानी सुनहु दिरानी श्रचरज एक भइश्रो। सात सूत इनि मुडींए खोए इह मुढीश्रा किउ न मुइश्रो॥२॥

सरब सुखा का एक हिर सुश्रामी सो गुरि नामु दइश्रो। संत प्रहलाद की पैज जिनि राखी हरनाखसु नख बिदरिश्रो।।३।।

घर के देव पितर की छोडी गुर को सबदु लइग्रो। कहत कबीर सगल पाप खंडनु संतह ले उधरिश्रो!।४।।

¥,

कोऊ हिर समानि नही राजा।
ए भूपति सभ दिवत चारि के भूठे करत दिवाजा।।
तेरो जनु होइ सोइ कत डोलै तीन भवन पर छ।जा।
हाथु पसारि सकै को जन कड बोलि सकै न श्रंदाजा॥१॥

चेति श्रचेत मुड़ मन मेरे बाजे श्रनहद बाजा। किह कबीर संसा अमु चूको ध्रु प्रहिलाद निवाजा॥२॥

राखि लेहु हम ते बिगरी।
सीलु धरमु जपु भगति न कीनी हड श्रिभमान टेढ पगरी।।
श्रमर जानि संची इह काइश्रा इह मिथिश्रा काची गगरी।
जिनहि निवाजिसाजि हम कीए तिसहि बिसारि श्रवर लगरी।।।।।

संधिक श्रोहि साध नहीं कहीश्रड सरिन परे तुमरी पगरी। कहि कबीर इह बिनती सुनीश्रह मत घालहु जम की खबरी।।२॥

दरमारे ठाढे दरबारि।
तुम बिनु सुरति करै को मेरी दरसनु दीजे खोलिह किवार।।
तुम धनधनी उदार तिश्रागी स्नवनन सुनीश्रतु सुजसु तुम्हार।
मागड काहि रंक सभ देखड तुमही ते मेरो निसतार॥१॥

जैदेउ नामा बिप सुदामा तिन कउ किपा भई है श्रपार । किह कबीर तुम संम्रथ दावे चारि पदारथ देत न बार ॥२॥

ढंड। मुंद्रा खिथा श्रावारी। श्रम के भाइ भवे भेखधारी॥ श्रासनु पवनु दूरि करि बवरे। छोड़ि कपटु नित हरि भजु बवरे॥१॥

जिह तू जाचिह सो त्रिभवन भोगी। किह कबीर केसी जिंग जोगी।।१।।

इनि माइश्रा जगदीस गुसाई तुमरे चरन बिसारे।
किंचत प्रीत न उपजे जन कड जन कहा कर हि बेचारे।।
धिगु तनु धिगु धनु धिगु इह माइश्रा धिगु धिगु मित बुधि फंनी।
इस माइश्रा कड दिखु करि राखह बांधे श्राप बचंनी।।।।।

किन्ना खेती किन्ना लेवा देई परपंच क्रु गुमाना। किन्ना खेती ब्रांति बिगूते त्राइन्ना कालु निदाना॥२॥

सरीर सरोवर भीतरे आईं कमल श्रन्त ।
परम जोति पुरखोतमो जा के रेख न रूप ॥
रे मन हिर भज अमु तजहु जगजीवन राम ॥१॥
श्रावत कडू न दीसई नह दीसे जात ।
जह उपजे बिनसे तही जैसे पुरिवन पात ॥२॥
मिथिश्रा किर माइश्रा तजी सुख सहज बीचारि ।
किह कबीर सेवा करहु मन मंिक मुरारि॥३॥

जनम मरन का अमु गइत्रा गोबिद लिव लागी। जीवत सुंनि समानिश्रा गुर साखी जागी॥ कासी ते धुनि ऊपजे धुनि कासी जाई। कासी फूटी पंडिता धुनि कहां समाई॥१॥

त्रिकुटी संधि मैं पेखिन्ना घटहू घट जागी। श्रैसी बुधि समाचरी घट माहि तित्रागी॥२॥

श्राप श्राप ते जानिश्रा तेज तेज समाना । कहु कबीर श्रब जानिश्रा गोबिद मनु माना ॥३॥

चरन कमल जा के रिदे बसहि सो जनु किउ डोले देव।

मानों सभ सुख नडिनिधि ता के सहिज सहिज जसु बोले देव॥

तब इह मित जड सभ मिह पेखे कुटिल गांठि जब खोले देव।

बारंबार माइश्रा ते श्रटके ले नरजा मनु तोले देव॥१॥

जह उह जाइ तही सुखु पावे माइश्रा तासु न मोले देव। कहि कबीर मेरा मनु मानिश्रा राम श्रीति की श्रोले देव॥२॥

# रागु गौंड

8

संतु मिलै किह्नु सुनी श्रे कही श्रे ।

मिले श्रसंतु मसिट किर रही श्रे ॥

बाबा बोलना किश्रा कही श्रे ॥

जैसे राम नाम रिव रही श्रे ॥ १॥

संतन सिउ बोले उपकारी।
मूरख सिउ बोले कख मारी॥
बोलत बोलत बढहि बिकारा।
बिनु बोले किन्ना करहि बीचारा॥३॥

करु कबीर छूछा घटु बोलें। भरिश्रा होइ सुकबहुन डोलें॥४॥

नरू मरे नरु कामि न श्रावै।
पसू मरे दस काज सवारे।।
श्रपने करम की गति मै किश्रा जानउ।
मै किश्रा जानउ बाबा रे॥१॥

हाड जले जैसे लकरी का तूला। केस जले जैसे घास का पूला ॥२॥

कहु कबीर तब ही नरु जागै। जम का डंडु मूंड मिह लागै॥३॥

श्राकासि गगनु पातािल गगनु है चहु दिसि गगनु रहाइले। श्रानद मृलु सदा पुरखोतमु घटु बिनसे गगनु न जाइले॥ मोहि बैरागु भइश्रो। इहु जीउ श्राइ कहा गइश्रो॥१॥

पंच ततु मिलि काइश्रा कीनी ततु कहा ते कीनु रे। करम बध तुम जीउ कहत हो करमहि किनि जीउ दोनु रे।।२।।

हरि महि तनु हैं तन महि हरि हैं सरब निरंतरि सोइ रे। कहि कबीर राम नामुन छोडड सहजे होइ सु होइ रे॥३॥

भुजा बांधि भिला करि डारिग्रो। इसती क्रोपि मूंड महि मारिश्रो॥ हसति भागि के चीसा मारै। इस्रा मूरति के हउ बलिहारे॥ श्राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु। काजी बिकबो हसती तोरु॥१॥ रे महावत तुभु डारउं काटि। इसिह तुरावहु घालहु साटि॥ इसति न तोरै धरै धिग्रानु। वाकै रिदे बसे भगवानु ॥२॥ किश्रा श्रपराधु संत है कीन्हा। बांधि पोटिकुं जर कड दीना॥ क्रंजर पाट ले ले नमसकारै। बुक्ती नहीं काजी श्रंधिश्रारे॥३॥ तीनि बार पतीत्रा भरि लीना। मन कठोरु श्रजह न पतीना॥ कहि कबीर हमरा गोबिंदु। चउथे पद महि जन की जिंदु॥४॥ ¥

ना इहु मानसु ना इहु देख। ना इह जती कहावै येउ।। ना इहु जोगी ना ग्रवधूता। ना इसु माइ न काहू पूता।। इग्रा मंदर महि कौन बसाई। ता का श्रंतु न कोऊ पाई।।।।। ना इहु गिरही ना श्रोदासी। ना इहु राज न भीख मंगासी ॥ ना इसु पिंडु न रकतू राती। ना इहु बहमनु न इहु खाती ॥२॥ ना इहु तपा कहावै सेखु। ना इहु जीवै न मरता देखु।। इसु मरते कड जे कोऊ रांबै। जो रोवे सोई पति खोवे।।३॥ गुर प्रसादि में डगरा पाइत्रा। जीवन मरनु दोऊ मिटवाइश्रा॥ कहु कबीर इहु राम की ग्रंसु। जस कागद पर मिटेन मंसु ॥४॥ ξ

तूटे तागे निखुटी पानि। दुश्रार ऊपरि मिलकावहि कान ॥ कूच बिचारे फूए फाल। इया मुंडीया सिर चिढबो काल ॥ इहु मुंडीया सगलो द्रबु खोई। श्रावत जात नाक सर होई॥१॥ तुरी नारि की छोडी बाता। राम नाम वाका मनु राता॥ लरकी लरिकन खेबो नाहि। मुंडीश्रा श्रनदिनु धापे जाहि॥२॥ इक दुइ मंदरि इक दुइ बाट । हम कड साथरु उन्ह कड खाट॥ मूंड पलांसि कमर बधि पोथी। हम कड चाबनु उन कड रोटी ।।३।। मुंडीया मुंडीया हूए एक। इह मुंडीत्रा बूडत की टेक।। सुनि श्रंघली लोई व पीर। इन्हि मुंडी श्रन भजि सरनि कबीर ।। ४।।

खसमु मरै तड नारि न रांवै। उसु रखवारा श्रउरो होवै।। रखवारे का होइ विनास। श्रागे नरकु ईहा भोग बिलास ॥ एक सुहागनि जगत पित्रारी। सगले जीश्र जंत की नारी॥१॥ सुहागनि गलि सोहै हार । संत कड बिखु बिगसे संसार ।। करि सीगारु वहें पखित्रारी। संत की ठिठकी फिरै बिचारी ।।२॥ संत भागि श्रोह पाछे परे। गुर परसादी मारह डरे।। साकत की त्रोह पिंड पराइणि। हम कड दिसटि परै त्रिखि डाइणि ॥३॥ हम तिस का बहु जानिया भेड । जब हूए किपाल मिले गुरदंउ।। कहु कबीर ग्रब बाहरि परी। संसारे के श्रंचित तरी ॥४॥

ग्रिहि सोभा जाके रे नाहि।

श्रावत पहीश्रा खुधे जाहि।।

वाके श्रंतरि नही संतोखु।

बिनु सोहागनि लागे दोखु॥

धनु सोहागनि महा पवीत।

तपे तपीसर डोले चीत॥१॥

सोहागनि किरपन की पृती।
सेवक तिज जगत सिउ सूर्ता॥
साधू के ठाढी दरबारि।
सरिन तेरी मं:कड निसतारि॥२॥

सोहारानि है श्रित सुंद्री। परा नेवर छनक छनहरी। जड लगु प्रान तऊ लगु संगे। नाहित चली वेगि उठि नंगे॥३॥

सोहागिन भवन हैं लीह्या।
दसम्रठ पुराण तीरथ रस कीह्या।।
ब्रह्मा बिसनु महेसर देधे।
बडे भूपित राजे हैं छेधे॥४॥

सोहागिन उरवारि न पारि।
पांच नारद के संगि बिधवारि।।
पांच नारद के मिटवे फूटे।
कहु कबीर गुर किरपा छूटे।।५॥

जैसे मंदर महि बलहर ना ठाहरे । नाम बना कैसे पारि उतरै॥ कंभ बिना जलु ना टीकावै। साधू बिनु श्रेसे श्रबगतु जावै॥ जारड तिसे जुरामु न चेते। तन मन रमत रहे महि खेते॥१॥ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई श्रे। स्त बिना कैसे मणी परोई श्रे॥ घुंडी बिनु किया गंठि चढ़ाईस्त्रे। सापू बिनु तैसे अवगतु जाईश्रे ॥२॥ जैसे मात पिता बिनु बालु न हो है। बिंब बिना कैसे कपरे घोई।। घोर बिना कैसे ग्रसवार। साधू दिनु नाही दरवार । ३॥ जैसं बाजे िनु नहीं लीजें फेरी। खसिम दुहागनि तजि श्रउहेरी।। कहै कबीर एके करि करना। गुरमुखि हाइ बहुरि नहीं मरना ॥४॥

कूटन सोइ जु मन कड कूटै। मन कूटै तउ जम ते छूटै॥ कुटि कुटि मनु कसवटी लावै। सो कूटनु मुकति बहु पावै।। कूटनु किसे कहहु संसार। सराल बोलन के माहि बीचार ॥१॥ नाचनु सोइ जु मन सिउ नाचै। मूठि न पतीन्त्रे परचै साचै॥ इसु मन श्रागे पूरे ताल। इसु नाचन के मन रखवाल ॥२॥ बजारी सो जु बजारिह साधै। पांच पलीतह कड परबोधे।। नउ नाइक की भगति पञ्जाने। सो बाजारी हम गुर माने ॥३॥ तसकरु सोइ जि ताति न करें। इंद्री के जतिन नामु उचरे।। कहु कबीर हम ग्रैसे लखन। र्धनु गुरदेव श्रति रूप विचलन ॥४॥

धंनु गुपाल धंनु गुरदेव। धंनु श्रनादि भूखे कवलु टहकेव ॥ धनु श्रोइ संत जिन श्रेसी जानी। तिन कउ मिलिबो सारिंगपानी ॥ श्रादि पुरख ते होइ श्रनादि। जपीर्थे नामु श्रंन कै सादि ॥१॥ जपीथ्रे नामु जपीथ्रे श्रंनु। श्रंभे के संगि नीका वंतु॥ श्रंने बाहरि जो नर होवहि। तीनि भवन महि श्रपनी खोवहि ॥२॥ छोडिह श्रंनु करिह पाखंड। ना सोहागनि ना त्रोहि रंड॥ जग महि बकते द्धाधारी। गुपती खावहि वटि कासारी ॥३॥ श्रंने बिना न होइ सुकालु। तजिन्ने म्रंनि न मिली गुपालु ॥ कहु कबीर इस ग्रेसे जानिश्रा। धंनु श्रनादि ठाकुर मनु मानिश्रा ॥४॥

### रागु रामकली

8

काइश्रा कलालिन लाहिन मेलि गुर का सबदु गुडु की तुरे।
तिसना कामु क्रोध मद मतसर काटि काटि कस दीनु रे।।
कांई हैरे संतु सहज सुख श्रंति जाकड जपु तपु देउ दलाली रे।
एक बूंद भिर तनु मनु देवड जां मदु देइ कलाली रे।।
भवन चतुरदस भाठी कीन्ही बहम श्रगिन तिन जारी रे।
मुद्रा मदक सहज धुनि लागी सुखमन पोचनहारी रे।।२॥
तीरथ बरत नेम सुचि संजम रिव सिस गहने देउ रे।
सुरति पिश्राल सुधा रसु श्रंम्रितु एहु महा रसु पेड रे।।३॥
निक्तर धार चुश्रे श्रिति निरमल इह रस मन्श्रा रातो रे।
किह कबीर सगले मद खूछे इहै महा रसु साचो रे।।४॥

गुड़ु किर गिन्नानु धिन्नानु किर महून्ना भड भाठी मन धारा । सुखमन नारी सहज समानी पीवै पीवनहारा ॥ श्रडधू मेरा मनु मतवारा । उनमद चढा मदन रसु चाखित्रा त्रिभवन भइन्ना उजित्रारा ॥ १॥

दुइ पुर जोरि रसाई भाठी पीउ महा रसु भारी। कामु क्रोधु दुइ कीए जलेता छूटि गई संसारी॥२॥

प्रगट प्रगास गित्रान गुर गंमित सतिगुर ते सुधि पाई । दासु कबीरु तासु मद माता उचिक न कबहू जाई ॥३॥

तूं मेरो मेरु परवतु सुश्रामी श्रोट गही मै तेरी।
ना तुम डोलहु ना हम गिरते रखि जीनी हिर मेरी॥
श्रव तब जब कब तुही तुही।
हम तुश्र परसाद सुखी सदही॥१॥

तारे भरोसे मगहर बिस्त्रों मेरे तन की तपित बुक्ताई । पहिले दरसनु मगहर पाइस्रों फुनि कासी बसे स्राई ॥२॥

जैसा मगहरु तैसी कासी हम एके करि जानी। हम निरंधन जिड इहु धनु पाइश्रा मरते फूटि गुमानी॥३॥

करें गुमानु चुमहि तिसु सूला को काढन कड नाही । श्रजें सुचोभ कड बिलल बिलाते नरके घोर पचाही ॥४॥

कवनु नरकु किथा सुरगु बिचारा संतन दोऊ रादे। इस काहू की काणि न कढते श्रपने गुर परसादे॥४॥

श्रव तड जाइ चढे सिंघासिन मिले है सारिंगपानी । राम कबीरा एक भए है कोइ न सकै पछानी ॥६॥

संता मानड दूता डानड इहु कुटवारी मेरी। दिवस रैनि तेरे पाउ पलांसड केस चवर किर फेरी॥ हम कूकर तेरे दरबारि। भडकहि आगे बदनु पसारि॥।।

पूरब जनम हम तुम्हरे सेवक श्रब तउ मिटिश्रा न जाई। तेरे दुश्रारे धुनि सहज की माथै मेरे दगाई॥२॥

दागे होहि सु रन महि जूक्तहि बिनु दागे भिग जाई। साधू होइ सु भगति. पद्धाने हिर लए खजाने पाई॥३॥

कोठरे महि कोठरी परम कोठी बीचारि। गुर दीनी बसतु कबीर कड लेवड बसतु समारि॥४॥

कबीर दीई संसार कड खीनी जिसु मसतिक भागु। श्रंश्रित रसु जिनि पाइश्रा थिरु ता का सोहागु॥४॥ ¥

जिह मुख बेंदु गाइत्री निकसे सो किउ ब्रहमनु बिसरु करें। जा के पाइ जगतु सभु लागे सो किउ पंडितु हरि न कहें॥ काहे मेरे बाम्हन हरि न कहिहि। रामु न बोलहि पाडे दोजकु भरिह ॥१॥

श्रापन ऊच नीच घरि भोजनु हुठे करम करि उद्रुह भरहि । चउद्स श्रमावस रचि रचि मांगहि कर दीपकु लै कूप परहि ॥२॥

तूं बहमनु मै कासीक जुलहा मुहि तोहि बराबरी कैसे के बनिह । हमरे राम नाम कहि उबरे बेंदु भरोसे पांडे दूबि मरिह ॥३॥

तरवरु एकु श्रनंत डार साखा पुहप पत्र रस मरीश्रा।
इह श्रंम्रित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरे करीश्रा॥
जानी जानी रे राजा राम की कहानी।
श्रंतरि जोति राम परगासा गुरमुखि बिरखे जानी॥१॥

भवर एक पुहर रस बीधा बारह ले उरधरिश्रा। सोरह मधे पवनु क्तकोरिश्रा श्राकासे फरु फरिश्रा॥२॥

सहज सुंनि इकु बिरवा उपजिश्रा धरती जलहरू सोखिश्रा। कहि कबीर हड ता का सेवकु जिनि इहु बिरवा देखिश्रा ॥३॥ O

मुंदा मोनि दइश्रा करि मोली पत्र का करहु बीचाह रे। खिथा इहु तनु सीश्रड श्रपना नामु करड श्राधाह रे॥ श्रेसा जोगु कमावहु जोगी। जप जप संजमु गुरमुखि भोगी॥१॥

बुधि बिभूति चढावड धापुनी सिंगी सुरति मिलाई। किर वैरागु फिरड तिन नगरी मन की किंगुरी बजाई ॥२॥

पंच ततु ले हिरदे राखहु रहे निरालम ताड़ी। कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु धरमु दङ्ग्रा करि बाड़ी॥३॥

कवन काज सिरजे जग भीतरि जनिम कवन फलु पाइत्रा। भव निधि तरन तारन चिंतामिन इक निमख न इहु मनु लाइत्रा॥ गोबिंद हम श्रेसे श्रपराधी। जिनि प्रभि जीउ पिंडु था दीश्रा तिस की भाउ अगति नहीं साधी॥

जिनि प्रभि जी उ पिंडु था दी आ तिस की भाउ अगित नहीं साधी ॥१॥ परधन परतन परती निंदा पर अपबादु न छूटे। आवा गवनु होत है फुनि फुनि इहु परसंगु न तूटे ॥२॥ जिह घर कथा होत हिर संतन इक निमख न की नो में फेरा। जंपट चोर दूत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा॥३॥ काम को घ माइआ मद मतसर ए संपे मां माही। दइआ घरमु अरु गुर की सेवा ए सुपनंतिर नाही ॥४॥ दीन दइआ जित्वा किपाल दमोदर भगित बछल भे हारी। कहत कबीर भीर जन राखहु हिर सेवा कर उ तुम्हारी॥४॥

जिह सिमरिन होइ मुकति दुश्रार । जाहि बैकुंठि नही संसारि॥ निरभड के घरि बजावहितूर। श्रनहृद बजिह सदा भरपूर ॥ श्रेंसा सिमरनु करि मन माहि । बिनु सिमरन मुकति कत नाहि ॥१॥ जिह सिमरन नाही ननकार । मुकति करै उतरै बहु भारु॥ नमसकारु करि हिरदे माहि। फिरि फिरि तेरा श्रावनु नाहि॥२॥ जिह सिमरिन करिह तू केल। दीपकु बांधि धरिश्रो बिनु तेल ॥ सो दीपकु श्रमरकु संसारि । काम कोध बिखु काढीले मारि ॥३॥ जिह सिमरिन तेरी गति होइ। सो सिमरनु रखु कंठि परोइ॥ सो सिमरनु करि नही राखु उतारि । गुर परसादी उत्तरिह पारि ।। ।।।

जिह सिमरनि नाही तुहि कानि। मंदरि सोवहि पटंबर तानि॥ सेज सुखाली बिगसे जीउ। सो सिमरनु तू श्रनदिनु पीड ॥४॥ जिह सिमरन तेरी जाइ बलाइ। जिह सिमरन तुकु पोहै न माइ॥ सिमरि सिमरि हरि हरि मनि गाईश्रे। इह सिमरनु सतिगुर ते पाईथै ॥६॥ सदा सदा सिमरि दिनु राति। ऊठत बैठत सासि गिरासि॥ जागु सोइ सिमरन रस भोग। हरि सिमरनु पाईग्रे संजोग ॥७॥ जिह सिमरन नाही तुकु भार। सो सिमरनु राम नाम श्रवार ॥ कहि कबीर जाका नही श्रंतु। तिस के श्रागे तंतु न मंतु॥ ॥ ॥

दंधिच दंधनु पाइश्रा। मुकते गुरि श्रमलु बुमाइश्रा।
जब नख सिख इहु मन चीन्हा। तब श्रंतरि मजनु कीन्हा॥
पवन पति उन्मिन रहनु खरा। नहीं मिरतु न जनमु जरा॥१॥
उलटीले सकति सहारं। पैसीले गगन ममारं॥
वेधीश्रले चक्र मुश्रंगा। भेटीश्रले राइ निसंगा॥२॥
चूकीश्रले मोह मइश्रासा। ससि कीनो सूर गिरासा॥
जब कुंभकु भरिपुरि लीगा। तह बाजे श्रमहद बीगा॥३॥
बकते बिक सबदु सुनाइश्रा। सुनते सुनि मंनि बसाइश्रा॥
करि करता उत्तरसि पारं। कहें कबीरा सारं॥४॥

चंदु सूरज दुइ जोति सरूपु।
जोती श्रंतिर बहमु श्रन्पु।।
करु रे गिश्रानी बहम बीचार ।
जोती श्रंतिर धिरश्रा पसार ॥१॥
हीरा देखि हीरे करउ श्रादेसु।
कहै कबीर निरंजन श्रलेखु॥२॥

दुनीत्रा हुसीत्रार बेदार जागत मुसीत्रत हट रे भाई।
निगम हुसीत्रार पहरूत्रा देखत जमु ले जाई।।
नींबु भइत्रो श्रांबु श्रांबु भइत्रो नींबा केला पाका कारि।
नालीएर फलु सेबरि पाका मूरख मुगध गवार॥।।।।

हरि भइश्रो खांडु रेतु मिह बिखरिश्रो हमतीं चुनिश्रो न जाई । किह कबीर कुल जाति पांति तिज चीटी होइ चुनि खाई ॥२॥

#### रागु मारू

ξ

पडीन्ना कवन कुमति तुम लागे।

बूडहुगे परवार सकल सिउ राम न जपहु श्रभागे॥ बेद पुरान पड़े का किश्रा गुनु खर चंदन जस मारा। राम नाम की गति नहीं जानी कैसे उत्तरसि पारा॥१॥

जीन्न बघहु सु घरमु करि थापहु न्नघरमु कहहु कत भाई। न्नापस कउ मुनिवर करि थापहु का कड कहहु कसाई ॥२॥

मन के श्रंधे श्रापि न बूमहु काहि बुमानहु भाई। माइश्रा कारन बिदिश्रा बेचहु जनमु श्रविरथा जाई।।३॥

नारद बचन बिन्नासु कहत है सुक कट पूछ्ह जाई। कहि कबीर रामै रिम छूटहु नाहि न बूडे भाई॥४॥

बर्नाह बसे किउ पाईंग्रेजिंड जड जड मनहुन तजिह बिकार।
जिह घर बनु समस्रिर कीग्रा ते पूरे संसार॥
सार सुखु पाईंग्रेरामा।
रंगि स्वहु ग्रातमै राम॥१॥

जटा भसभ लेपन कीश्रा कहा गुफा महि बासु। मनु जीते जगु तीतिश्रा जाते बिखिश्रा ते होइ उदासु॥२॥

र्श्रजनु दंइ सभे कोई दुकु चाहन माहि बिडानु। गित्रान श्रंजनु जिह पाइश्रा ते लोइन परवानु॥३॥

किं कबीर श्रब जानिश्रा गुरि गिश्रानु दीश्रा सममाइ। श्रंतरगति हरि भेटिश्रा श्रब मेरा मनु कतहू न जाइ॥४॥

रिधि सिधि जा कड फुरी तब काहू सिड किश्रा काज ।
तेरे कहने की गति किश्रा कहउ में बं। जत ही बड लाज ।।

रामु जिह पाइश्रा राम ।

ते भवहिन बारै बार ।। १।।

मूठा जगु डहकै घना दिन दुइ बरतन की श्रास । राम उदकु जिह जन पीश्रा तिहि बहुरि न भई पिश्रास ॥२॥

गुर प्रसादि जिह बूिकिया श्रासा ते भइत्रा निरासु । सभु सचु नदरी श्राइश्रा जड श्रातम भइश्रा उदासु ॥३॥

राम नाम रसु चालिश्रा हिर नामा हर तारि। कहु कबीर कंचनु भइश्रा अमु गइश्रा समुद्रे पारि।।४॥

उदक समुंद सलल की साखित्रा नदी तरंग समाविहिंगे।

सुंनिह सुंनु मिलित्रा समदरसी पवन रूप होई जाविहिंगे।।

बहुरि हम काहे श्राविहिंगे।

श्रावन जाना हुकमु तिसे का हुकमै वूिक समाविहिंगे।।।।।।

जब चूके पंच धातु की रचना श्रेसे भरमु चुकाविहिंगे।

दरसनु छोडि भए समदरसी एको नामु धित्राविहंगे॥२॥

जित हम लाए तित ही लागे तैसे करम कमाविहंगे।

हिर जी किया करे जड श्रयनी तौ गुर के सबदि समाविहंगे॥३॥

जीवत मरहु मरहु फुति जीवहु पुनरिप जनमु न होई।

कहु कबीर जो नामि समाने सुन रहिया जिन सोई॥४॥

×

जड तुम्ह मोकड दूरि करत हड तड तुम मुकति बतावहु।
एक श्रनेक होइ रहिश्रो सगल मिह श्रव कैसे भरमावहु॥
राम मोकड तारि कहां ले जई है।
सोधड मुकति कहा देड कैसी करि प्रसादु मोहि पाई है॥१॥
तारन तरनु तबे लगु कहीश्रे जब लगु ततु न जानिश्रा।
श्रव तड बिमल भए घट ही मह कहि कबीर मनु मानिश्रा॥२॥

जिनि गड़ कोट कीए कंचन के छोडि गइश्रा सो रावनु ।

काहे की जतु है मिन भावनु ।

जब जमु श्राह केस ते पकरै तह हिर को नामु छडावन ॥१॥
कालु श्रकालु खसम का की न्हा इहु परपंचु बधावनु ।
किह कबीर ते छंते मुकते जिन्ह हिरदे राम रसाइनु ॥२॥

देही गावा जीड धर महतड बसहि पंच किरसाना ।
नैन नकटू स्रवन् रसर्पात इंद्री किहम्रा न माना ॥
बाबा श्रव न बसड इह गाउ ।
घरी घरी का लेखा मागे काइथु चेतू नाउ ॥१॥
धरमराइ जब लेखा मागे बाकी निकसी भारी ।
पंच क्रिसानवा भागि गए ले बाधिश्रो जीड दरबारी ॥२॥
कहै कबीर सुनहु रे संतहु खेत ही करहु निबेरा ।
श्रव की बार बखिस बंदे कड बहुरि न भडजिल फेरा ॥३॥

श्चनभड किनै न देखिश्चा बैरागीश्चड़े बिनु भै श्चनभड होइ वणाह बै॥१॥ सहु हदूरि देखे ता भड पवे बैरागीश्चड़े, हुकमै बूफे त निरभड होइ वणा ह बै ॥२॥

> हरि पाखंडु न कीजई बैरागीश्रड़े। पाखंडि रता समु खोकु वणा हंबै॥३॥

त्रिसना पासु न छोडई बैरागीग्रड़े। ममता जालिश्रा पिंडु वणा हंबै॥४॥

चिंता जािल तनु जािल श्रा बैरागीश्रहे। जे मनु मिरतकु होइ वणा हंबै॥४॥

सितगुर बिनु बैरागु न होवई बैरागीश्रड़े । जे जं:चै सभु कोइ वणा हंबै॥६॥

करमु होवे सतिगुरु मिले बेरागीश्रड़े। सहजे पावे सोइ वणा हंबे॥७॥

कहु कबीर इक बेनती बैरागीश्रड़े। मो कड भडजलु पारि उतारि वणा हंबै॥ ८।।

राजन कउनु तुमारै श्रावै।
श्रेसो भाउ विदर को देखिश्रो श्रोहु गरीबु मोहि भावै॥
हसती देखि भरम ते भूजा स्त्री भगवानु न जानिश्रा।
तुमरो दूध विदर को पान्हों श्रंस्रितु करि में मानिश्रा॥१॥

खीर समानि सागु मै पाइन्ना गुन गावत रैनि बिहानी। कबीर को ठाकुरु श्रनद बिनोदी जाति न काहू की मानी॥२॥

## सलोक कबीर।

गगन दमामा बाजित्रो परित्रो निसाने घाउ । खेतु जु माडित्रो सूरमा श्रव जूकन को दाउ ॥१॥

सूरा सो पहिचानीश्चे ज खरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटि मरे कबहू न छाडे खेतु॥२॥

दीनु बिसारिश्रो रे दिवानं दीनु बिसारिश्रो रे। पेटु भरिश्रो पसुश्रा जिट सोइश्रो मनुखु जनमु है हारिश्रो ॥ साध संगति कबहू नही कीनी रिचश्रो धंधे मुठ। सुश्रान सुकर बाइस जिवै भटकतु चालिश्रो ऊठि॥१॥

श्रापस को दीरघ करि जाने श्रटरन कड लग मात। मनसा बाचा करमना में देखे दोजक जात॥२॥

कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम । निंदा करते जनसु सिरानो कबहू न सिमरिश्रो रामु॥३॥

कहि कबीर चेते नहीं मुरखु मुगंधु गवारः। रामु नामु जानियाः नहीं कैसे उत्तरसि पारि॥४॥

रामु सिमरु पह्नुताहिगा मन ।
पापी जीश्ररा लोनु करतु है श्राजु कालि उठि जाहिगा ॥
खालच लागे जनमु गवाइश्रा माइश्रा भरम भुलाहिगा ।
धन जोबन का गरबु न कीजै कागद जिड गलि जाहिगा ॥१॥

जड जमु श्राइ केस गिह पटकै ता दिन किह्यु न बसाहिगा। सिमुरन भजनु दइश्रा नहीं कीनी तड मुखि चोटा खाहिगा॥२॥

धरमराइ जब लेखा मागे किश्रा मुखु लें के जाहिगा। कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु साध संगति तरि जाहिगा॥३॥

# रागु केदारा

8

उसतित निंदा दोऊ बिबरिजत तजहु मानु श्रिभमाना।

लोहा कंचनु सम किर जानिह ते मूरित भगवाना॥

तेरा जनु एकु श्राधु को ई।

कामु कोधु लोभु मोहु बिबरिजत हिर पदु चीन्है सोई॥१॥

रज गुण तम गुण सत गुण कहीश्रे एह तेरी सभ माइश्रा।

चउथे पद कड जो नरु चीन्है तिन ही परम पदु पाइश्रा॥२॥

तीरथ बरत नेम सुचि संजम सदा रहे निहकामा।

त्रिसना श्ररु माइश्रा अमु चूका चितवत श्रातम रामा॥३॥

जिह मंदिर दीपकु परगासिश्रा श्रंधकारु तह नासा

निरभड पूरि रहे अमु भागा किह कबीर जन दासा॥४॥

किनहीं कनजिन्ना कांसी तांबा किन ही लंडग सुपारी।
संतहु बनजिन्ना नामु गोबिद का श्रेसी खेप हमारी॥
हिर के नाम के बिन्नापारी।
हिरा हाथि चिहन्ना निरमोलकु छूटि गई संसारी॥१॥
साचे लाए तड सच लागे साचे के बिडहारी।
साची बसतु के भार चलाए पहुचे जाइ भंडारी॥२॥
श्रापिह रतन जवाहर मानिक श्रापे है पासारी।
श्रापे दहदिस श्राप चलावे निहचलु है बिन्नापारी॥३॥
मनु किर बैलु सुरति किर पैडा गिन्नान गोनि भिर डारी।
कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु निबही खेप हमारी॥४॥

री कलवारि गवारि मूढ मित उलटो पवनु फिरावड ।

मनु मतवार मेर सर भाठी श्रंश्चित धार चुत्रावड ॥

बोलहु भईश्चा राम की दुहाई ।

पीवहु संत सदा मित दुरलभ सहजे पिश्चास बुकाई ॥१॥

मै बिचि भाउ भाइ कांऊ बूक्षिह हिर रसु पावै भाई ।
जेते घट श्रंश्चितु सभ ही मिह भावै तिसहि पीश्चाई ॥२॥

नगरी एके नउ दरवाजे धावतु बरिज रहाई ।

त्रिकुटी छूटै दसवा दरु खुल्हें ता मनु खीवा भाई ॥३॥

श्रभे पद पूरि ताप तिह नाये कहि कबीर बीचारी ।

उबट चलते इहु मदु पाइश्रा जैसे खोंद खुमारी ॥४॥

काम क्रोध त्रिसना के लीने गित नहीं एके जानी।

फूटो श्राखें कछू न सूफें वृडि मूए बिनु पानी॥

चलत कत टेटे टेटे टेटे

श्रसित चरम बिसटा के मूंदे दुरगंध ही के बंदे॥।॥

राम न जपहु कवन अम भूले तुम ते कालु न दूरे।

श्रिनिक जतन करि इह तनु राखहु रहें श्रवसथा पूरे॥२॥

श्रीपन कीश्रा कछू न होवे किश्रा को करे परानी।

जा तिसु भावे सितगुरु भेटे एकां नामु बखानी॥३॥

बल्रुशा के घरूशा महि बसते फुलवत देह श्रद्धश्राने।

कहु कबीर जिह रामु न चेतियो बूडे बहुतु सिम्राने ॥४॥

¥

टेढी पाग टेढे चले लागे बीरे खान।
भाउ भगित सिंड काजु न कळू श्रे मेरो कामु दीवान॥
रामु बिसारिश्रो है श्रिभमानि।
किनक कामनी महा सुंदरी पेखि पेखि सचु मानि॥१॥
लालच मूठ बिकार महामद इह बिधि श्राउध बिहानि।
किह कबीर श्रंत की बेर श्राइ लागो कालु निदानि॥२॥

चारि दिन श्रपनी नउबित चले बजाइ। इतनक खटीश्रा गठीश्रा मटीश्रा संगि न कह्नु लै जाइ।। देहरी बैठी मिहरी रोवै दुश्रारे लड संग माइ। मरहट लिग सभु लोगु कुटंबु मिलि हंसु इकेला जाइ॥१॥

वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुरि न देखें श्राइ। कह्नतु कबीरुराम की न सिमरहु जनमु श्रकारथ जाइ॥२॥

# रागु भैरउ

8

इहु धनु मेरे हिर के नाउ। गांठि न बाधड बेचि न खाड॥ नाउ मेरे खेती नाउ मेरे बारी। भगति करड जनु सरनि तुम्हारी॥१॥

नाउ मेरे माइश्रा नाउ मेरे पूंजी। तुमहि छोडि जानउ नही दूजी।।२।।

नाउ मेरे बंधिप नाउ मेरे भाई। नाउ मेरे संगि श्रंति होइ सखाई॥३॥

माइश्रा महि जिसु रखे उदासु। कहि कबीर हउ ता को दासु॥४॥

नांगे श्रावनु नांगे जाना । कोइ न रहि है राजा राना ॥ रामु राजा नउ निधि मेरै । संपै हेतु कलतु धनु तेरै ॥ १॥

श्रावत संग न जात संगाती । कहा भइश्रो दिर बांधे हाथी ॥२॥

लंका गढु सोने का भइश्रा । मूरखु रावनु किश्रा ले गइश्रा ॥३॥

कहि कबीर किछु गुनु बीचारि । चलै जुन्नारी दुइ हथ मारि ॥४॥

मैला बहमा मैला इंदु।
रिव मैला मैला है चंदु।।
मैला मलता इहु संसारु।
इकु हरि निरमलु जा का श्रंतु न पारु॥ १॥

मेले ब्रह्मंडाह के ईस । मैले निसिबासुर दिन तीस ॥२॥

मैला मोती मैला हीरु। मैला पवनु पावकु श्ररु नीरु॥३॥

मैं सिव संकरा महेस। मैं सिध साधिक श्रह भेख।।४॥

मैले जोगी जंगम जटा सहेति । मैली काइश्रा हंस समेति ॥४॥

कहि कबीर ते जन परवान । निरमल ते जो रामहि जान ॥६॥

मनु किर मकाकिबला किर देही।
बोलनहारु परम गुरु एही।।
कहु रे मुलां बांग निवाज।
एक मसीति दसे दरवाज॥१॥
मिसिमिलि तामसु भरमु कदूरी।
भाखि ले पंचे होइ सबूरी॥२॥
हिंदू तुरक का साहिबु एक।
कह करे मुलां कह करे सेख॥३॥
किर्ह कबीर हुड भइन्ना दिवाना।
मुसि मुसि मनुन्ना सहिज समाना॥४॥

¥

गंगा के संग सिंतता बिगरी। सो सिंतता गंगा होइ निबरी॥ बिगरियो कबीरा राम दुहाई। साचु भइश्रो श्रन कतिह न जाई॥१॥

चंदन के संगि तरवरु बिगरिश्रो। सो तरवरु चंदनु होइ निबरिश्रो॥२॥

पारस के संग तांबा विगरिश्रो। सो तांबा कंचनु होइ निबरिश्रो।।३॥

संतन संगि कबीरा बिगरिश्रो। सो कबीरु रामें होइ निबरिश्रो॥॥॥

माथे तिलकु हथि माला बाना। लोगन रामु खिलउना जानां।। ज उ हउ बउरा तउ राम तोरा। लोगु मरमु कह जाने मोरा।।।।।। तोरड न पाती पूजड न देवा। राम भगति निहफल सेवा॥२॥

सतिगुरु पूजड सदा सदा मनावड । श्रेसी सेव दरगष्ट सुखु पावड ॥३॥

खोगु कहैं कबीरु बउराना। कबीर का मरमु राम पहिचानां ॥४॥

उत्ति जाति कुत दोऊ बिसारी। सुन सहज महि बुनत हमारी॥ हमरा मगरा रहा न कोऊ। पंडित मुलां छाडे दोऊ॥१॥

बुनि बुनि श्राप श्रापु पहिरावउ। जह नही श्रापु तहा होइ गावउ।।२॥

पंडित मुलां जो लिखि दीश्रा। छाडि चले हम कछून लीश्रा॥३॥

रिदे इखलासु निरख ले मीरा। श्रापु खोजि खोजि मिले कबीरा ॥४॥

निरधन श्रादरु कोई न देइ। लाख जतन करें श्रोहु चिति न धरेइ॥ जड निरधनु सरधन के जाइ। श्रागे बैठा पीठि फिराइ॥१॥

जड सरधनु निरधन के जाइ । दीम्रा म्रादरु लीम्रा बुलाइ ॥२॥

निरधन सरधनु दोनउ भाई। प्रभ की कलान मेटी जाई।।३।।

कहि कबीर निरधन है सोई। जा के हिरदै नामु न होई।।।।।।

गुर सेवा ते भगित कमाई।
तब इह मानस देही पाई।।
इस देही कड सिमरिह देव।
सो देही भज हिर की सेव।।
भजहु गोबिंद भूिल मत जाहु।
मानस जनम का पही लाहु।।।।।

जब लगु जरा रोगु नही श्राइश्रा।
जब लगु कालि प्रसी नही काइश्रा॥
जब लगु बिकल भई नही बानी।
भजि खेहिरे मन सारिगपानी॥२॥

श्रव न भजिस भजिस कव भाई।
श्रावै श्रंतु न भिजश्रा जाई।।
जो किछु करिह सोई श्रव सारू।
फिरि पछुताहु न पावहु पारु।।३।।

सी सेवकु जो लाइग्रा सेव ।
तिन ही पाए निरंजन देव ।।
गुर मिलि ताके खुल्हे कपाट ।
बहुरि न श्रावै जोनी बाट ॥४॥

इही तेरा श्राउसर इह तेरी बार । घट भीतरि तू देखु बिचारि ॥ कहत कबीरु जीति के हारि । बहु बिधि कहिश्रो पुकारि पुकारि ॥५॥

सिव की पुरी बसे बुधि सार । तह तुम्ह मिलि के करहु बिचार ।। ईत जत की सोमी परे । कडन करम मेरा करि करि मरे ।। निजपद जपरि लागो धिश्रानु । राजा राम नामु मोरा ब्रहम गिश्रानु ।। १।।

मूल दुन्नारे दंधिन्ना बंधु।
रिव ऊपर गिह राविन्ना चंदु॥
पद्यम दुन्नारे सूरजु तपै।
मेर डंड सिर ऊपरि बसै॥२॥

पसचम दुश्रारे की सिल श्रोड़ । तिह सिल ऊपरि खिड़की श्रउर ॥ खिड़की ऊपरि दसवा दुश्रारु । किह कबीर ता का श्रंतु न पारु ॥३॥

### ' 88

सो मुलां जो मन सिंड लरै। गुर उपदेसि काल सिड जुरै।। काल पुरख का मरदें मानु। तिसु मुला कउ सदा सलामु ।। है इजूरि कत दूरि बतावहु। दुंदर बाधहु सुंदर पावहु ॥१॥ काजी सो जु काइश्रा बीचारै। काइन्रा की श्रगनि ब्रह्म परजारै।। सुपनै बिंदु न देई मरना। तिसु काजी कउ जरा न मरना ॥२॥ सो सुरतानु जु दुइ सर तानै। बाहरि जाता भीतरि श्रानी।। गगन मंडल महि लसकर करे। सो सुरतानु छन्नु सिरि धरै ॥३॥ जांगी गोरखु गोरखु करै। हिंदू राम नाम उचरे।। मुसलमान का एकु खुदाइ। कबीर का सुश्रामी रहिश्रा समाइ ॥४॥

जो पाथर कड कहते द्व। ता की बिरथा होवे सेव।। जो पाथर की पांई पाइ। तिस की घाल श्रजांई जाइ।। ठाकुरु इमरा सद बोलंता। सरब जीत्रा कड प्रभु दानु देता ॥ १॥ श्चंतिर देउ न जानै श्चंधु। अम का मोहित्रा पावै फंघु॥ न पाथरु बोलै ना किह्नू देइ। फांकट करम निहफल है सेव ॥२॥ जे मिरतक कड चंदनु चड़ावै। उसते कहहु कवन फल पावै॥ जे मिरतक कड बिसटा माहि रुला है। तां मिरतक का किन्रा घटि जाई ॥३॥ कहत कबीर हउ कहउ पुकारि। समिक देखु साकत गावार।। दूजे भाइ बहुतु घर घाले। राम भगत है सदा सुखाले।।४।।

जल महि मीन माइग्रा के बेधे।
दीपक पतंग माइग्रा के छेदे॥
काम माइग्रा कुंचर कउ बिग्रापै।
सुइश्रंगम श्रिंग माइग्रा महि खापे॥
माइग्रा श्रेसी मोहनी भाई।
जेते जीश्र तेते डहकाई॥१॥

वंखी ज़िग माइत्रा महि राते। साकर माखी श्रधिक संतापे॥ तुरे उसट माइश्रा महि भेला। सिध चउरासीह माइश्रा महि खेला॥२॥ छिश्र जती माइश्रा के बंदा।
नवे नाथ सूरज श्ररु चंदा॥
तपे रखीसर माइश्रा महि सूता।
माइश्रा महि कालु श्ररु पंच दूता॥३॥

सुश्रान सिश्राल माइश्रा महिराता । बंतर चीते श्ररु सिंघाता ॥ माजार गांडर श्ररु लूबरा । बिरख मूल माइश्रा महि परा ॥४॥

माइत्रा श्रंति भीने देव। सागर इंद्रा श्ररु धरतेव॥ किह कबीर जिसु उदरु तिसु माइश्रा। तब छूटे जब साधू पाइश्रा॥४॥

जब लगु मेरी मेरी करे।
तब लगु काजु एकु नहीं सरे॥
जब मेरी मेरी मिटि जाइ।
तब प्रभ काजु सवारिष्ट् श्राइ॥
श्रेसा गिश्रानु बिचारु मना।
इरि की न सिमरहु दुख भंजना॥१॥

जब जग सिंघु रहे बन माहि।
तब लगु बनु फूले ही नाहि॥
जब ही सिन्नारु सिंघु कउ खाइ।
फूलि रही सगली बनराइ॥२॥

जीतो बूडे हारो तिरै।
गुर परसादी पारि उतरै॥
दासु कबीरु कहै सममाइ।
केवल राम रहहु लिव लाइ॥३॥

सतरि सेंइ सलार है जा के। सवा लाखु पैकाबर ता के।। सेख ज कही श्रहि कोटि श्रठासी। छपन कोटि जा के खेल खासी।। मो गरीब की को गुजरावै। मजलसि दूरि महलु को पावै ॥ ४॥ वेतीस करोड़ी है खेलखाना। चडरासी लख फिरै दिवानां।। बाबा श्रादम कड किह्नू नदिर दिखाई। उन भी भिसति घनेरी पाई ॥२॥ दिल खलहलु जा के जरदरूबानी। छोडि कतेब करे सैतानी।। दुनीश्रा दोसु रोसु है लोई। श्रपना कीश्रा पावे सो है॥ तुम दाते इम सदा भिखारी। दंउ जबाबु होइ बजगारी॥ दासु कबीरु तेरी पनइ समानां। भिसतु नजीकि राखु रहमाना ॥४॥

सभु कोई चलन कहत है ऊहां। ना जानउ बैकुंठु है कहां॥ श्राप श्राप का मरमु न जानां। बातन ही बैकुंठु बखानां॥१॥

जब जगु मन बैकुंठ की श्रास । तब जगु नाही चरन निवास ॥२॥

्खाई कोटु न परत्वपगारा । ना जानड बैकुंठ दुश्रारा ॥३॥

किह कबीर श्रव कही श्रे काहि। साध संगति वैकुंडे श्राहि॥४॥

किउ लीजे गद्ध बंका भाई। दोवर कोट श्ररु तेवर खाई।। पांच पचीस मोह मद मतसर श्राही परवल माइश्रा। जन गरीब को जोरु न पहुचै कहां करउ रघुराइश्रा ॥१॥ कामु किवारी दुखु सुखु दरवानी पापु पुंनु दरवाजा । कोधु प्रधानु महा बड दुंदर तह मनु मावासी राजा ॥२॥ स्वाद सनाह टोपु ममता को कुबुधि कमान चढाई। तिसना तीर रहे घट भीतरि इड गढु लीश्रो न जाई ॥३॥ प्रेम पलीता सुरति हवाई गोला गित्रानु चलाइत्रा। ब्रह्मि श्रगनि सहजे परजाखी एकहि चोट सिमाइश्रा॥४॥ सतु संतोखु लै लरने लागा तोरे दुइ दरवाजा। साध संगति श्ररु गुर की किया ते पकरिश्रो गढ को राजा ॥४॥ भगवत भीरि सकति सिमरन की कटी काल भै फासी। दासु कबीरु चिदिश्रो गढ़ उत्परि राजु लीश्रो श्रबनासी ॥६॥

गंग गुसाइनि गहिर गंभीर। जंजीर बांधि कर खरे कबीर॥ मनु न डिगें तनु काहे कउ डराह। चरन कमल चितु रहिश्रो समाइ॥१॥

गंगा की लहरि मेरी दुटी जंजीर। प्रिंगछाला पर बैठे कबीर ॥२॥

कहि कबीर कीऊ संग न साथ। जल थल राखन है रघुनाथ॥३॥

श्रगम द्रुगम गड़ि रचिश्रो बास। जा महि जोति करे पंरगास॥ बिजुली चमके होइ अनंदु। जिह पड़े प्रभ बाल गोबिंद ॥ इहु जीउ राम नाम लिव लागै। जरा मरनु छूटै भ्रमु भागै॥१॥ श्रवरन बरन सिड़ मन ही प्रीति। हउमै गावनि गावहि गीत॥ श्रनहृद सबद् होत भुनकार। जिह पउं प्रभ स्ती गोपाल ॥२॥ खंडल मंडल मंडल मंडा। त्रिग्र ग्रसथान तीनि तिग्र खंडा ॥ श्रगम श्रगोचर रहिश्रा श्रभ श्रंत । पारु न पानै को धरनीधर मंत ॥३॥ कदली पुहुप धूप प्रगास। रज पंकज महि लीश्रो निवास ॥ दुश्रादस दल श्रभ श्रंतरि मंत। जह पडदे छी कमलावंत ॥४॥

श्ररध उरध मुखि लागो कासु। सुन मंडल महि करि परगासु॥ उहां सूरज नाही चंद। श्रादि निरंजनु करे श्रनंद॥४॥ सो बहमंडि पिंडि सो जानु। मानसरोवरि करि इसनानु॥ सोहंसो जा कउ है जाए। जा कल लिपत न होइ पुन श्रर पाप ॥६॥ श्रवरन बरन घाम नही छाम। श्रवर न पाईश्रे गुर की साम॥ टारी न टरे श्रावे न जाइ। सुंन सहज महि रहिन्नो समाइ॥७॥ मन मधे जाने जे कोइ। जो बोली सो श्रापे होइ। जोति मंत्रि मनि श्रस्थिर करें। कहि कबीर सो प्रानी तरे।। 🗆 ॥

कोटि सुर जा के परगास। कोटि महारेव श्ररु कबिलास ॥ दुरगा कोटि जाके मरदनु करे। ब्रह्मा कोटि बंद उचरै॥ जद जाचड तड केवल राम। श्रान देव सिंड नाही काम॥१॥ कोटि चंद्रमे करहि चराक। सुर तेतीसउ जेवहि पाक॥ नव ग्रह कोटि टाढे दरबार। धरम कोटि जाकै प्रतिहार ॥२॥ पवन कोटि चउबारे फिरहि। बासक कोटि सेन विसथरहि॥ समंद कोटि जा के पानीहार। रोमाविल कोटि श्रठारह भार ॥३॥ कोटि कमेर भर्गह भंडार। कोटिक लखमी करे सीगार।। कोटिक पाप पुन बहु हिरइ। इंद्र कोटि जाके सेवा करिष्ट ॥४॥

छपन कोटि जा के प्रतिहार। नगरी नगरी खित्रत श्रपार॥ लटल्रुटी वरते बिकराल । कोटि कला खेलै गोपाल ॥४॥ कोटि जग जाकै दरबार। गंधव कोटि करहि जैकार॥ बिदिश्रा को ट सभै गुन कहै। तऊ पारब्रहम का ऋतु न लहै ॥६॥ बावन कोटि जाकै रोमावली। रावन सैना जह ते छुली॥ सहस कोटि बहु कहत पुरान। दुरजोधन का मथित्रा मानु ॥७॥ कंद्रप कोटि जाके लवे न धरहि। श्रंतर श्रंतरि मनसा हरहि।। कहि कबीर सुनि सारिग्रपान । देहि श्रभै पदु मांगउ दान ॥८॥

# रागु दसंतु

8

मडली घरती मडिलिश्रा श्रकासु।
घटि घटि मडिलिश्रा श्रातम प्रगासु॥
राजा रामु मडिलिश्रा श्रनत भाइ।
जह देखउ तह रहिश्रा समाइ॥१॥

दुतीश्रा मडले चारि बंद। सिम्निति मडली सिड कतेब।।२॥

संकरु मडिलिश्रो जोग धिश्रान । कबीर को सुश्रामी सम समान ॥३॥

पंडित जन माते पिढ़ पुरान ।
जोगी माते जोग धिन्नान ॥
संनिन्नासी माते न्नहंमेव ।
तपसी माते तप के भेव ॥
सम मदमाते कोऊ न जाग ।
संग ही चोर घरु मुसन जाग ॥१॥

जागे सुकदेउ श्ररु श्रक्रुरु ।

हणवंतु जागे धरि लंक्रुरु ॥

संकरु जागे चरन सेव ।

किल जागे नामा जैदेव ॥२॥

जागत सोवत बहु प्रकार ।
गुरमुखि जागै सोई सारु ॥
इसु देही के श्रधिक काम ।
कहि कबीर भजि राम नाम ॥३॥

जोइ खसमु है जाह्म्या।
पूति बापु खेलाइम्रा॥
बिनु स्ववणा खीरु पिलाइम्रा॥
देखहु लोगा किल को भाउ।
सुति मुकलाई भ्रपनी माउ॥१॥

पगा बिनु हुरीश्रा मारता। बदनै बिनु खिर खिर हासता।। निद्रा बिनु नरु पै सोवै। बिनु बासन खीरु बिलोवै।।२॥

बिनु श्रसथन गऊ लवेरी । पैडे बिनु बाट घनेरी ॥ बिनु सतिगुर बाट न पाई । कहु कबीर समफाई ॥३॥

प्रह्लाद पठाए पड़नसाल।
संगि सखा बहु जीए बाल॥
मोकड कहा पढ़ाविस श्राल जाल।
मेरी पटीश्रा लिखि देहु स्रीगोपाल॥
नही छोडड रे बाबा राम नाम।
मेरो श्रडर पढ़न सिड नही कामु॥१॥

संडे मरके किहम्रो जाइ।
प्रहलाद बुलाए बेगि धाइ॥
तू राम कहन की छोडु बानि।
तु सुकु तुरतु छुडाऊ मेरो कहिम्रो मानि॥२॥

मोकउ कहा सतावहु बार बार।
प्रभि जल थल गिरि कीए पहार।।
इकु रामु न छोडउ गुरहि गारि।
मोकउ घालि जारि भावै मारि डारि॥३॥

काढि खड़गु कोपिश्रो रिसाइ।
तुम राखनहारो मोहि बताइ॥
प्रभ थंभ ते निकसे के बिसथार।
हरनाखसु छेदिश्रो नख बिदार॥४॥

श्रोइ परम पुरख देवाधिदेव।
भगति हेत नरसिंघ भेव।।
कहि कबीर को लखे न पार।
प्रहलाद उधारे श्रनिक बार॥४॥

¥

इसु तन मन मधे मदन चोर।
जिनि गिश्रान रतनु हिरि लीन मोर॥
मै श्रनाथु प्रभ कहउ काहि।
को को न बिगूनो मै को श्राहि॥
माधउ दारुन दुखु सहिश्रो न जाइ।
मेरो चपल बुधि सिउ कहा बसाइ॥ १॥।

सनक सनंदन सिव सुकादि।
नाभि कमल जाने ग्रमादि।।
किब जन जोगी जटाधारि।
सभ श्रापन श्रउसर चले सारि॥२॥

तू श्रथाहु मोहि थाह नाहि।।
प्रभ दीनानाथ दुखु कहुउ काहि॥
मोरो जनम मरन दुखु श्राथि घीर।
सुखसागर गुन रउ कबीर॥३॥

नाइकु एकु बनजारे पाच।
बरध पचीसक संगु काच।।
नड बहीश्रां दस गोनि श्राहि।
कसन बहतरि जागी ताहि॥
मोहिश्रेसे बनज सिड नहीं न काजु।
जिह घटै मूलु नित बढै बिश्राजु॥१॥

सात सूत मिलि बनजु कीन।
करम भावनी संग लीन।।
तीनि जगाती करत रारि।
चलो बनजारा हाथ मारि॥२॥

पूंजी हिरानी बनजु टूट। दहिदस टांडी गइश्रो फूटि।। कहि कबीर मन सरसी काज। सहज समानो त भरम भाज॥३।।

# बसंतु (हिंहोलु)

७

माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे।
श्रावहि जूठे जाहि भी जूठे जूठे मरहि श्रभागे॥
कहु पंडित सूचा कवनु ठाउ।
जहा बैसि हउ भोजनु खाउ।।।।

जिह्बा जुठी बोलत जुठा करन नेत्र सभ जुठे। इंद्री की जुठि उतर्रास नाही ब्रहम श्रगनि के लुठे।।२॥

श्रगनि भी जूठी पानी जूठा जूठी बैसि पकाइश्रा। जूठी करछी परोसन लागा जूठे ही बैठि खाइश्रा।।३।।

गोबरु जूडा चडका जूडा जूडी दीनी कारा। कहि कबीर तेई नर सूचे साची परी बिचारा॥४॥

सुरह की जैसी तेरी चाल।
तेरी पूंछट उत्तर ममक बाल।।
इस घर मह है सु तू हूं हि खाहि।
अउर किसही के तू मित ही जाहि॥।।।

चाकी चाटिह चूनु खाहि। व चाकी का चीथरा कहां लै जाहि ॥२॥

छीके पर तेरी बहुतु डीठि। मतु लकरी सोटा तेरी परै पीठि ॥३॥

कहि कबीर भोग भले कीन। मति कोऊ मारै ईंट ढेम।।४।।

#### रागु सारंग

8

कहा नर गरबसि थारी बात।

मन दस नाजु टका चारि गांठी श्रेंडी टेढी जातु॥

बहुतु प्रतापु गांउ सउ पाए दुइ लख टका बरात।

दिवस चारि की करहु साहिबी जैसे बनहर पात॥१॥

ना कोऊ लै श्राइश्रो इहु धनु ना कोऊ ले जातु।

रावन हूं ते श्रधिक छत्रपति खिन महि गए बिलात॥२॥

हिर के संत सदा थिरु जहुनो हिर हिर नामु जपात।

जिन कड किपा करत है गोबिदु ते सतसंगि मिलात॥३॥

मात पिता बनिता सुत संपित श्रंति न चलत संगात । कहत कबीर राम भजु बडरे जनसु श्रकारथ जात ॥४॥

राजास्तम मिति नहीं जानी तेरी ।

तेरे संतन की इड चेरी ॥

इसतो जाइ सु रोवत श्रावै रोवत जाइ सु इसे ।

बसतो होइ होइ सो ऊजरु ऊजरु होइ सु बसे ॥१॥

जल ते थल करि थल ते कृश्रा कृप ते मेरु करावै ।

घरती ते श्राकास चढावे चढे श्रकास गिरावै ॥२॥

भेखारी ते राजु करावै राजा ते भेखारी ।

खल मूरख ते पंडित करिबो पंडित ते मुगधारी ॥३॥

नारी ते जो पुरखु करावै पुरखन ते जो नारी ।

कहु कबीर साधू को प्रीतमु तिसु मूरित बिलाहारी ॥४॥

हरि बिनु कछनु सहाई मन का।

मात पिता भाई सुत बिनता हितु लागो सभ फन का॥

श्रागे कड किछु तुलहा बांधहु किश्रा भरवासा धन का।

कहा बिसासा इस भांडे का इतन कु लागे ठनका॥१॥

सगल धरम पुंन फल पावहु धूरि बांछहु सभ जन का।

कहे कबीरु सुनहु रे संतहु इहु मनु उडन पंखेरू बन का॥२॥

# रागु विभास प्रभाती

8

मरन जीवन की संका नासी ।
श्रापन रंगि सहज परगासी ॥
श्रगटी जोति मिटिश्रा श्रंधिश्रारा ।
राम रतनु पाइश्रा करत बीचारा ॥१॥

जह श्रनंदु दुखु दूरि पद्श्राना । मनु मानकु जिव ततु खुकाना ॥२॥

जो किंद्धु होश्रा सु तेरा भाणा । जो इव बूमें सु सहजि समाणा ॥३॥

कहतु कबीरु किलबिख गए खीया । मनु भइष्या जगजीवन लीया ॥४॥

श्रवहु एकु मसीति बसतु है श्रवरु मुलखु किसु केरा । हिंदू मूर्रति नाम निवासी दुह महि ततु न हेरा ॥ श्रवह राम जीवड तेरे नाई । तू किर मिहरामित साई ॥ १॥

दखन देस हरी का बासा पिछमि श्रलह मुकामा। दिल महि खोजि दिले दिलि खोजहु एही ठउर मुकामा॥२॥

ब्रहमन गित्रास करिंह चडबीसा काजी मह रमजाना । गित्रारह मास पास कै राखे एके माहि निधाना ॥३॥

कहा उड़ीसे मजनु कीश्रा किश्रा मसीति सिरु नांएं। दिल महि कपटु निवाज गुजारै किश्रा हज काबै जांएं॥४॥

एते श्राउरत मरदा साजे ए सभ रूप तुमारे। कबीरु पूंगरा राम श्रलह का सभ गुरु पीर हमारे।।१।।

कहतु कबीरु सुनहु नर नरवे परहु एक को सरना । केवल नामु जपहुरे प्रानी तब ही निहचै तरना ॥६॥

श्रवित श्रलह न्र उपाइश्रा कुदरित के सभ बंदे । एक न्र ते सभु जगु उपिजश्रा कडन भले को मंदे ॥ लोगा भरिम न भूलहु भाई । खालिक खलक खलक महि खालकु पूरि रहिश्रो स्रब ठांई ॥१॥

माटी एक श्रनेक भांति करि साजी साजनहारै। ना कह्यु पोच माटी के भांडे ना कह्यु पोच कुंभारै॥२॥

सभ मिह सचा एको सोई तिस का की श्रा सभु कह्यु होई। हुकमु पछाने सु एको जाने बंदा कही श्रे सोई॥३॥

श्रवहु श्रवखु न जाई विखिश्रा गुरि गुइ दीना मीठा । कृद्दि कबीर मेरी संका नासी सरब निरंजनु डीठा ॥४॥

वेद कतेब कहहु मत सूठे सूठा जो न बिचारै। जड सभ महि एकु खुदाई कहत हड तड किंड मुरगी मारै।। मुलां कहहु निश्राड खुदाई। तेरे मन का भरमु न जाई॥१॥

पकरि जीउ श्रानिश्रा दंह बिनासी माटी कउ बिसमिल कीश्रा। जाति सरूप श्रनाहत लागी कहु हलालु किउ कीश्रा॥२॥

किन्ना उज् पाक कीन्ना मुह घोइन्ना किन्ना मसीति सिरु लाइन्ना। जड दिल महि कपटु निवाज गुजारहु किन्ना हज काबै जाइन्ना॥३॥

तूं नापाकु पाकृ नहीं सूमित्रा तिसका मरमु न जानिश्रा। कहि कबीर भिसति ते चूका दोजक सिड मनु मानिश्रा॥४॥ ¥

सुंन संधिश्रा तेरी देव देवा कर श्रधपित श्रादि समाई। सिध समाधि श्रंत नहीं पाइश्रा लागि रहें सरनाई॥ लेंहु श्रारती हो पुरख निरंजन सितगुर पूजहु भाई। ठाढा ब्रह्मा निगम बीचारै श्रलखु न लिखश्रा जाई॥१॥ ततु तेलु नामु किश्रा बाती दीपकु दे उज्यारा। जोति लाइ जगदीस जगाइश्रा बूफे बूफनहारा॥२॥ पंचे सबद श्रनाहद बाजे संगे सारिंगपानी। कबीर दास तेरी श्रारती कीनी निरंकार निरबानी॥३॥

# सलोकु

कबीर मेरी सिरमनी रसना ऊपरि रामु। श्रादि जुंगादी सकल भगत ताको सुखु विस्नामु॥ २

कबीर मेरी जाति कउ सभु को हमनेहार । बिलहारी इस जाति कड जिह जिपत्रो सिरजनहार ॥

कबीर डगमग किन्ना करहि कहा डुजावहि जीउ। सरब सूख को नाइको राम नाम रसु पीउ॥

૪

कबीर कंचन के कुंडल बने अपिर लाल जड़ाउ। दीसिह दाधे कान जिड जिन मिन नाही नाउ॥

Y

कबीर श्रेसा एक श्राधु जो जीवित स्नितक होइ। निरमे होइ के गुन रवे जत पेखड तत सोइ॥

६

कबीर जा दिन हउ मूत्रा पाछे भइत्रा श्रनंदु। मोहि मिलिश्रो प्रभु श्रापना संगी भजहि गोबिंदु॥

૭

कबीर सभ ते हम बुरे हम तिज भन्नो सभु कोइ। जिनि श्रेसा करि बूक्तिश्रा मीतु हमारा सोइ॥

कबीर श्राई मुक्ति पिह श्रिनिक करे करि भेस। हम राखे गुर श्रापने उनि कीनो श्रादेसु॥

3

कबीर सोई मारीश्रे जिह मुश्रे सुख होइ। भलो भलो सभु को कहें बुरो न माने कोइ॥ १०

कबीर राती होवहि कारीश्रा कारे ऊमे जंत। लै फाहे उठि धावते सि जानि मारे भगवंत।। ११

कबीर चंदन का बिरवा भला बेढ़िश्रो ढाक पलास। श्रोइ भी चंदनु होइ रहे बसे जु चंदन पासि॥ १२

कबीर बांसु वडाई बूडिश्रा इउ मत डूबहु कोइ। चंदन के निकटे बसे बांसु सुगंधु न होइ।। १३

कबीर दीनु गवाइश्रा दुनी सिउ दुनी न चाली साथि। पाइ कुहाड़ा मारिश्रा गाफलि श्रपुने हाथ॥

38

कबीर हज जह हउ फिरिश्रो कउतक ठाश्रो ठाइ। इक राम सनेही बाहरा, ऊजरु मेरे भांइ।।

कबीर संतन की मुंगीश्रा भली भिंठ कुसती गाउ। श्रागि लगउ तिह धउलहर जिह नाही हिर को नाउ॥ १६

कबीर संत मूए किश्रा रोईश्रें जो श्रपुने ग्रिहि जाइ। रोवहु साकत बापुरे जु हाटे हाट बिकाइ॥ १७

कबीर साकतु श्रेसा है जैसी जसन की खानि। कोने बैठे खाईश्रे परगट होइ निदान॥ १८/

कबीर माइश्रा डोलनी पवनु मकोलनहारु। संतहु माखनु खाइश्रा छाछि पीश्रे संसारु॥ १६

कबीर माइत्रा डोलनी पवनु वहै हिवधार। जिनि बिलोइग्रा तिनि थाइग्रा ग्रवर बिलोवनहार॥ २०

कबीर माइश्रा चोरटी मुसि मुसि लावे हाटि। एकु कबीरा ना मुसे जिनि कीनी बारह बाट॥ २१

कबीर स्यूख न एंह जुग करिह जु बहुते मीत। जो चितु राखिह एक सिउ ते सुखु पाविह नीत॥

कबीर जिसु मरने ते जगु हरे मेरे मन श्रानंदु।

मरने ही ते पाइश्रे पूरनु परमानंदु॥

२३

राम पदारथु पाइकै कबीरा गांठि न खोल्ह। नहीं पटणु नहीं पारखू नहीं गाहकु नहीं मोलु॥ २४

कबीर तासिउ प्रीति करि जाको ठाकुरु रामु। पंडित राजे भूपती श्रावहि कउने काम॥ '२५

कबीर प्रीति इक सिउ कीए श्रान दुबिधा जाइ। भावे लांबे केस करु भावे घरिर मुडाइ॥ २६

कबीर जगु काजल की कोठरी श्रंध परे तिस माहि। इड बलिहारी तिन्ह कड पैसि जु नीकसि जाहि॥ २७

कंबीर इहु तनु जाइगा सकहु ते लेहु बहोरि। नांगे पावहु ते गए जिन्ह के लाख करोरि॥ २८

कबीर इहु तनु जाइगा कवनै मारिंग खाइ। कै संगति करि साध की कै हिर के गुन गाइ॥ कबीर मरता मरता जगु मूत्रा मिर भी न जानिश्रा कोइ। श्रेसे मरने जो मरे बहुरि न मरना होइ॥ ३०

कबीर मानस जनमु दुलंभु है होइ न बारैबार। जिंद बन फल पाके भुइ गिरहि बहुरि न लागहि डार।।
३१

कबीरा तुही कबीर तू तोरो नाउ कबीर । राम रतनु तब पाइश्रें जउ पहिले तजिह सरीर ।। ३ र

कबीर मंखु न मंखी श्रे तुमरो किह श्रो न हो हु। करम करीम जु किर रहे मेटि न साके को इ॥ ३३

कबीर कसउटी राम की मूठा टिके न कोइ।
राम कसउटी सो सहै जो मिर जीवा होइ॥
३४

कबीर ऊजल पहिरहि कापरे पान सुपारी खाहि। एक स हरि के नाम बिनु बांधे जमपुर जांहि।। ३४

कबीर बेड़ा जरजरा फूटे छँक हजार। हरूए हरूए तिरि गए डूबे जिन सिर भार॥

कबीर हाड जरे जिंड लाकरी केस जरे जड घासुं। इहु जग जरता देखि के भइश्रो कबीरु उदासु।। ३७

कबीर गरबु न कीजीथे चाम लपेटे हाड। हैवर ऊपर छत्र तर ते फुनि धरनी गाड।। ३८

कबीर गरबु न कीजीश्रे ऊचा देखि श्रवासु । श्राजु कािल भुइ लेटणा ऊपिर जामे घासु ॥ ३१

कबीर गरबु न कीजीश्रे रंकु न हसीश्रे कोइ। श्रजहु सु नाउ समुंद्र महि किश्रा जानउ किश्रा होइ॥

80

कबीर गरवु न कीजी छैं देही देखि सुरंग। श्राजु कालि तिज जाहुगे जिंड कांचुरी सुयंग।।

कबीर लूटना है त लूटि लै राम नाम है लूटि। फिरि पाछै पह्नुताहुगे प्रान जाहिगे छूटि॥

कबीर श्रेसा कोई न जनिमश्रो श्रपने घर लावे श्रागि।

को है लिरका बेचई लिरकी बेचै कोइ। सांमा करे कबीर सिंउ हिर संगि बनजु करेइ।। ४४

कबीर इह चेतावनी मत सहसा रहि जाइ। पाछै भोग जु भोगवै तिन कड गुडु ले खाइ।। ४४

कबीर मैं जानिश्रो पिड़बो भलो पिड़बे सिड भल जोगु।
भगति न छाडड राम की भावे निंदड लोगु॥
४६

कबीर लोगु कि निंदे बपुड़ा जिह मिन नाही गित्रानु। राम कबीरा रिव रहे श्रवर तजे सभ काम।। ४७

कबीर परदेसी के घाघरे चहुदिसि लागी श्रागि। खिथा जिल कुइला भई तागे श्रांच न लाग।!

कबीर खिंथा जिल कोइला भई खापरु फूटम फूट। जोगी बपुड़ा खेलिय्रो श्रासनि रही बिभूति॥

88

कबीर थोरै जिल्ला माञ्चली मीवर मेलिश्रो जालु। इह टोघनै न ञूटसिह फिरिकिर समुंदु सम्हालि॥

कबीर समुंदु न छोडीश्रे जड श्रित खारो होइ। पोखरि पोखरि द्वढते भलो न कहिहै कोइ॥ ४१

कबीर निगुसाएं बहि गए थांघी नाही कोइ। दीन गरीबी श्रापुनी करते होइ सु होइ॥ ४२

कबीर बैसनउ की कूकिर भली साकत की बुरी माइ। श्रोह नि सुनै हिर नाम जसु उह पाप बिसाहन जाइ॥ ४३

कबीर हरना दूबला इहु हरीत्रारा तालु। लाख श्रहेरी एकु जीउ केता बंचउ कालु।। ४४

कबीर गंगा तीर जु घर करिह पीविह निरमल नीरु। बिनु हरि भगति न मुकति हो इड किह रमे कबीर।।

# \*\*

कबीर मनु निरमलु भइत्रा जैसा गंगा नीरु। पाछं लागो हरि फिरै कहत कबीर कबीर।। ४६

कबीर हरदी पीग्ररी चूंनां ऊजल भाइ। राम सनेही तड मिली दोनड बरन गवाइ॥

कबीर हरदी पीरतनु हरे चून चिहनु न रहाइ।
बिलहारी इह प्रीत कड जिह जाति बरनु कुल जाइ॥
४८

कबीर मुकति दुश्रारा संकुरा राई दसएं भाइ। मन तड मैगलु होइ रहश्रो निकसो किउ के जाइ॥ ४६

कबीर श्रेंसा सितगुरु जे मिले तुठा करे पसाउ। मुकति दुश्रारा मोकला सहजे श्रावड जाउ॥ ६०

कबीर ना मोहि छानि न छापरी ना मोहि घरु नही गाउ। मत हरि पूछे कउनु है मेरे जाति न नाउ॥ ६१

कबीर मुहि मरने का चाउ है मरउ त हिर के दुश्रार।

मत हिर पूछे करुनु है परा हमारे बार॥

६२

कबीर ना हम कीश्वा न करिहारों ना किर सकै सरीरु। किश्वा जानड किस्तु हिर कीश्वा भइश्रो कबीरु कबीरु।। ६३

कबीर सुपने हू बरड़ाइ के जिष्ठ मुख निकसे रामु। ताके पग की पानहीं मेरे तन को चामु॥

# . ६४

कबीर माटी के हम पूतरे मानसु राखिउ नाउ। चार दिवस के पाहुने बड बड रूंधहि ठाउ॥ ६४

कबीर महिदी करि घालिश्रा श्रापु पीसाइ पीसाइ। तै सह बात न पूछीश्रे कबहु न लाई पाइ॥ ६६

कबीर जिह दर ग्रावत जातिग्रहु हरके नाही कोइ। सो दरु केंसे छोडी ग्रे जो दरु ग्रेंसा होइ।। ६७

कबीर हूबा था पे उबारिश्रो गुन की लहरि सबिक। जब देखिश्रोदंड़ा जरजरा तब उतिर परिश्रो इउ फरिक।। हम

कबीर पापी भगति न भावई हरि पूजा न सुहाइ। माखी चंदनु परहरे जह बिगंध तह जाइ॥ ६६

कबीर बैदु मूत्रा रोगी मूत्रा मुत्रा सभु संसार । एक कबीरा न मूत्रा जिह नाही रोवनहार ॥ ७०

कबीर नामु न धिश्राइश्रो मोटी लागी खोरि। काइश्रा हांडी काठ की ना श्रोहु चर्है बहोरि॥

कबीर श्रैसी होइ परी मन को भावतु की नु। मरने ते किश्रा डरपना जत्र हाथि सिधउरा लीन॥ ७२

कबीर रस को गांडो चूडी ग्रै गुन कउ मरी श्रै रोइ। श्रवगुनी श्रारे मानसै भनो न कहिंहे को इ। ७३

कबीर गागरि जल भरी श्राज कालि जैहे फूटि।
गुरु ज न चेतिहि श्रापनो श्रध माम लीजहिंगे लूटि॥

08

कबीर फूकर राम को मुतीन्त्रा मेरो नाउ।
गले हमारे जेवरी जह खिंचै तह जाउ॥
७४

कबीर जपनी काठ की किया दिखलावहि लोइ। हिरदे रामु न चेतही इह जपनी किया होइ॥ ७६

कबीर बिरहु भुगंगमु मन बसे मंतु न माने कोइ। नाम बिस्रोगी न जिस्रे जीस्रे त बउरा होइ॥

99

कबीर पारस चंदनै तिन हे एक सुगंध। तिह मिलि तेऊ ऊतम भए लोह काठ निरगंध।।

कबीर जम का टेंगा बुरा है श्रोहु नहीं सहिश्रा जाइ। एक जुसाधू मोहि मिलिश्रो तिन्ह लीश्रा श्रंचलि लाइ।।

30

कबीर बैंदु कहै हउ ही भला दारू मेरे विसि। इह तउ बसतु गुपाल की जब भावे लेइ खिस॥ ८०

कबीर नउबित श्रापनी दिन दस लेहु बजाइ। नदी नाव संजोग जिउ बहुरिन मिलिहे श्राइ॥

कबीर सात समुंदिह मसु करउ कलम करउ बनराइ। बसुधा कागदु जउ करउ हरिजसु : लिखनु न जाइ।।

52

कबीर जाति जुलाहा किया करें हिरदे बसे गुपाल । कबीर रमईत्रा कंठ मिलु चूकहि सरब जंजाल ॥

**二**3

कबीर श्रेसा को नहीं मंदर दंइ जराइ। पांचड लिक मारि के रहें नाम लिंड लाइ।।

कबीर श्रेसा को नहीं इह तन देवें फूिक। श्रंथा लोगु न जानई रहिश्रो कबीरा कूिक।।

कबीर सती पुकारे चिह चड़ी सुनुहो बीर मसान। बोगु सबाइश्रा चित्र गइश्रो हम तुम कामु निदान।। मध

कबीर मनु पंखी भइत्रो उडि उडि दहिंस जाइ। जो जैसी संगति मिले सो तैसो फलु खाइ॥ ८७

कबीर जाकउ खोजते पाइग्रो सोई ठउर। सोई फिरि कैत भहित्रा जाकउ कहता श्रउरु।।

कबीर मारी मरड कुसंग की केले निकटिं जु बेरि। उह मूलै उह चीरीश्रे साकत संगु न हेरि॥

58

कबीर भार पराई िसर चरै चिलिग्रो चाहै बाट। श्रपने भारिह ना डरै श्रागे श्रउघट घाट।।

कबीर बन की दाधी लाकरी ठाढी करें पुकार।
मित बिस परड लुहार के जारे दूजी बार।।

कबीर एक मरंते दुइ मूए दोइ मरंतह चारि। चारि मरंतह छह मूए चारि पुरख दुइ नारि॥

#### 8 ?

कबीर देखि देखि जगु ढूंढिया कहूँ न पाइया ठौर i जिनि हरि का नामुन चेतियो कहा सुलाने श्रउर॥ ६३

कबीर संगति करी थ्रे साथ की श्रंति करे निरबाहु। साकत संगु न की जी थ्रे जा ने होइ बिनाहु॥
. ६४

कबीर जग महि चेतियां जानि के जग महि रहियो समाइ। जिन हरि का नामु न चेतियो बार्हि जनमं श्राइ॥ १४

कबीर श्रासा करीश्रे राम की श्रवरे श्रास निरास।
नरिक परिष्ठि ते मानई जो हिर नाम उदास॥
१६

कबीर सिख साखा बहुते कीए केसो की ग्रो न मीतु। चाले थे हरि मिलन कड बीचे ग्रटिक ग्रो चीतु॥ १७

कबीर कारनु बपुरा किन्ना करें जड रामु न करें सहाइ। जिह जिह डाली पगु धरड सोई मुरि मुरि जाइ॥ ध्य

कबीर श्रवरह कउ उपरेसते मुख मै परिहै रेतु। रासि बिरानी राखते खाया घर का खेतु॥ कबीर साधू की संगति रहउ जड की भूसी खाउ। होनहारु सो होइहै साकत संगि न जाउ॥ १००

कबीर संगति याध की दिन दिन दूना हेतु। साकत कारी कांबरी घोए होइ न सेतु॥ १०१

कबीर मनु मूंडिया नहीं केस मुंडाए कांइ। जो किह्यु की स्रा सु मन की स्रा मूंडा मूंड प्रजांइ॥ १०२

कबीर रामु न छोडी थ्रे तनु धनु जाइ त जाउ। चरन कमल चितु बेधिश्रा रामहि नामि समाउ॥ १०३

कबीर जो हम जंतु बजावते टूटि गंई सभ तार। जंतु विचारा किय्रा करें धले बजावन हार॥ १०४

कबीर माइ मूंडउ तिह गुरू की जा ते भरमु न जाइ। श्राप डुबे चहु बेद महि चेले दीए बहाइ॥ १०४

कबीर जेते पाप कीए राखे तले दुराइ। परगट भए निदान सभ जब पुछे धरमराइ॥

कबीर हिर का सिमरनु छाडि कै पालिश्रो बहुतु कुटंबु । धंधा करता रहि गइश्रा भाई रहिश्रा न बंधु॥

कबीर हिर का सिमरनु छाडि कै राति जगावन जाइ। सरपनि होइ के श्रउतरे जाए श्रपुने खाइ॥ १०८

कबीर हरि का सिमरनु छाडि के श्रहोई राखे नारि। गदही होइ के श्रउतरे भारु सहै मन चारि॥ १०६

कबीर चतुराई श्रिति घनी हिर जिप हिरदे माहि। सुरी जपरि खेलना गिरै त ठाहर नाहि॥ ११०

कबीर सोई मुखु धंनि है जा मुख कही थ्रे रामु।
देही किस की बापुरी पवित्रु होइगो ग्रामु॥
१११

कबीर सोई कुल भली जा कुल हरिको दासु।
जिह कुल दासु न ऊपजै सो कुल हाक पलासु॥
१९२

कबीर है गइ बाहन सघन घन लाख धजा फहराइ। इश्रा सुख ते भिख्या भजी जड हरि सिमरत दिन जाइ॥

कबीर सभु जगु हड फिरिश्रो मांदलु कंघ चढाइ। कोई काहू को नहीं सभ देखी ठोकि बजाइ॥ ११४

मारिंग मोती बीथरे श्रंघा निकसित्रो श्राइ। जोति बिना जगदीसकी जगतु उलंघे जाइ॥ ११४

बूहा बंसु कबीर का उपजिश्रो पूतु कमालु। इरि का सिमरनु छाडि के घरि ले श्राया मालु॥ ११६

कबीर साधू कउ मिलने जाई श्रे साथि न लीजे को इ। पाछे पाउ न दीजी श्रे श्रागे हो इ सु हो इ॥ ११७

कबीर जगु बाधित्रो जिह जेवरी तिह मित बंधहु कबीर। जैहिह श्राटा खोन जिड सोनि समानि सरीरु॥ ११८

कबीर हंसु उडिग्रो तन गाडिग्रो सोमाही सैनाह। श्रजहू जीउ न छोडई रंकाई नैनाह॥ ११६

कबीर नैन निहारड तुम कड स्रवन सुनड तुम्र नाड। बैण डचरड तुम्र नाम जी चरन कमल रिद ठाड।।

कबीर सुरग नरक ते में रहिन्नों सितगुर के परसादि। चरन कमल की मडज मिह रहड म्नंति त्ररु न्नादि॥ १२१

कबीर चरन कमल की मडज को किह कैसे उनमान। किह्ये कड सोभा नहीं देखा ही परवानु॥ १२२

कबीर देखि के किह कहउ कहें न को पतीत्राइ। हरि जैसा तैसा उही रहउ हरिख गुन गाइ।। १२३

कबीर चुगे चितारै भी चुगे चुिता चुितारे। जैसे बचरिह कूंज मन माइश्रा ममता रे।। १२४

कबीर श्रंबर घनहरु छाइश्रा बरिख भरे सरताल। चात्रिक जिंड तरसत रहे तिन को कडनु हवालु।।

कबीर चकई जड निसि बीहुरै श्राइ मिलै परभाति। जो नर बिहुरे राम सिउ ना दिन मिले न राति॥ १२६

कबीर रेनाइर बिछोरिश्रा रहु रे संख मक्ति। देवल देवल धाहड़ी देसहि उगवत सूर॥

कबीर सूता किन्ना करिह जागु रोइ भे दुख। जा का बामा गोर मिह सी किउ सीवे सुख॥ १२८

कबीर सूना किन्ना करिह उठि कि न जपेहि सुरारि। इक दिन सोवनु होइ गो लांबे गोड पसारि॥ १२६

कबीर सूना किया करिंह बैठा रहु श्ररु जागु। जाके संग ते बीद्ध्य ताही के संग लागु॥ १३०

कबीर संत की गेल न छोडिश्चि मारित लागा जाउ। पेखत ही पुनीत होइ भेटत जपीश्चि नाउ॥ १३१

कबीर साकत संगुन की जी श्रे दूर हि जाई श्रे भागि। बासनु कारो परसी श्रे तड कह्नु लागे दागु॥ १३२

कबीर रामु न चेतियो .जरा पहूँचिश्रो श्राइ। जागी मंदिर दुश्रार ते श्रब किश्रा काढिश्रा जाइ॥ १३३

कबीर कारनु सो भइश्रो जो कीनो करतार। तिस बिनु दूसर को नही एकै सिरजनहारु॥

कबीर फल लागे फलिन पाकन लागे श्रांब। जाइ पहुचिह खसम कड जड बीचिन खाही कांब॥ १३४

कबीर ठाकुरु पूजिह मोलि ले मन हठ तीरथ जाहि। देखा देखी स्वांगु धिर भूले भटका खाहि॥ १३६

कबीर पाहन परमेसुर कीश्रा पूजै सभु संसार। इस भरवासे जो रहे बूडे काली धार॥ १३७

कबीर कागद की श्रोबरी मसु के करम कपाट। पाइन बोरी पिरथमी पंडित पाड़ी बाट॥ १३८

कबीर कालि करंता श्रविह करु श्रव करंता सु इताल। पाछै कछू न होइगा जउ सिर पर श्रावै कालु॥ १३६

कबीर श्रैसा जंतु इकु देखिश्रा जैसी घोई लाख। दीसे चंचलु बहु गुना मतिहीना नापाक॥ १४०

कबीर मेरी बुधि कड जमु न करे तिसकार। जिनि इह जमुत्रा सिरजिन्ना सु जिपन्ना परविदगार॥

कबीरु कसतूरी भइश्रा भवर भए सभ दास। जिउ दिउ भगति कबीर की तिउ तिउ राम निवास।।

कबीर राहराचि परिश्रो कुटंब के कांठे रहि गइश्रो राम। श्राइ परे धरमराइ के बीचिहि धूंमा धाम॥ १४३

कबीर साकत ते सूकर भला राखे श्राछा गाउ। उहु साकतु बपुरा मिर गइश्रा कोइ न लेहें नाउ॥ १४४

कबीर कउडी कउडी जोरि के जोरे लाख करोरि। चलती बार न कह्नु मिलिश्रो लई लंगोटी तोरि॥

384

कबीर बैसनो हून्रा त किन्ना भइन्ना माला मेलीं चार।
बाहरि कंचनु बारहा भीतरि भरी भंगार।।
१४६

कबीर रौड़ा होइ रहु बाट का तिज मन का श्रमिमान। श्रमा कोई दासु होइ ताहि मिले भगवानु॥

कबीर रोड़ा हुन्ना तं किन्ना भइन्ना पंथी कउ दुखु देह । श्रैसा वेरा दासु है जिउ धरनी महि खेह।।

कबीर खेह हूई तउ किया भइया जी उडि लागे श्रंग। हरिजनु श्रेसा चाहीश्रे जिड पानी सरबंग।। १४६

कबीर पानी हूग्रा त किग्रा भइग्रा सीरा ताता होइ। हरिजनु श्रेसा चाहीश्रे जेसा हरि ही होइ।। १५०

ऊच भवन कनकामनी सिखरि धजा फहराइ। ता ते भजी मधुकरी संत संग गुन गाइ॥ १४१

कबीर पाटन ते ऊजरु भजा राम भगति जिह ठाइ। राम सनेही बाहरा जम पुरु मेरे भांइ॥ १४२

कबीर गंग जमुन के श्रंतरे सहज सुंन के घाट।
तहा कबीरै मटू कीश्रा खोजत मुनि जन बाट॥
१४३

कबीर जैसी उपजी पेड ते ज़ड तैसी निबहै श्रोड़ि । हीरा किस का बापुरा पुजिह न रतन करोड़ि ॥ १४४

कबीरा एकु श्रचंभड देखिश्रो हीरा हाट विकाइ। बनजनहारे बाहरा कडडी बदली जाइ॥

कबीरा जहा गित्रानु तह धरमु है जहा फूठ तह पापु।
जहा लोभु तह कालु है जहा खिमा तह श्रापि।।
१४६

कबीर माइत्रा तजी त कित्रा भइत्रा जड मानु तजित्रा नही जाइ। मान मुनी मुनिवर गले मानु सभे कउ खाइ॥ १४७

कबीर साचा सितगुरु मै मिलिया सबदु ज बाहिया एकु। लागत ही भुइ मिलि गइस्रा परिया कलेजे छेकु।। १४८

कबीर साचा सितगुरु किन्ना करें जड सिखा मिह चूक । श्रंधे एक न लागई जिड बांसु बजाईत्री फूक॥ १४६

कबीर है गे बाहन सघन घन छत्रपती की नारि। तासु पटंतर ना पुजै हरिजन की पनिहारि॥ १६०

कबीर त्रिप नारी किंड निंदी थें किंड हिर चेरी की मानु । श्रोहु मांग सवारे बिखे कड श्रोहु सिमरे हिर नामु ॥ १६१

कबीर थूनी पाई थिति भई सतिगुर बंधी धीर । कबीर हीरा बनजित्रा मान सरोवर तीर।।

# 9 6 2

कबीर हिर हीरा जन जडहरी ले के मांडे हाट.। जबही पाईश्रहि पारखू तब हीरन की साट।। १६३

कबीर काम परे हिर सिमरी ग्रे श्रेसा सिमरहु नित । श्रमरापुर बासा करहु हिर गङ्ग्रा बहाँरै बित ॥ १६४

कबीर सेवा कउ दुइ भले एक संतु इकु रामु।
रामु जु दाता मुकति को संतु जपावै नामु॥
१६४

कबीर जिह मारिंग पंडित गए पाछे परी बहीर। इक श्रवघट घाटी राम की तिह चड़ि रहिस्रो कबीर॥ १६६

कबीर दुनीत्रा के दोखे मूत्रा चालत कुल की कानि। तब कुलु किस का लाजसी जब ले घरहि मसानि॥ १६७

कबीर दूबिहिगों रे बापुरे बहु लोगन की कानि।
पारोसी के जो हूम्रा तू भ्रपने भी जानु।।
१६८

कबीर भली मधूकरी नाना बिधि को नाज । दावा काहू को नहीं बडा देसु बड राजु॥

कबीर दावें दामजु होतु है निरदावें रहें निसंक। जो जनु निरदावें रहें सो गने इंद्र सो रंक॥ ४७०

कबीर पालि समुहा सरवरु भरा पी न सके कोई नीरु। भाग बड़े ते पाइयो त् भरि भरि पीड कबीर॥ १७१

कबीर परभाते तारे खिसहि तिउ इहु खिसे सरीरः। ए दुइ श्रखर ना खिसहि सी गहि रहिश्रो कबीरः॥ १७२

कबीर कोठी काठ की दहदिखि लागी श्रागि। पंडित पंडित जीं मूए मूरख उबरे भागि॥ १७३

कबीर संसा दूरि करु कागद देह बिहाइ। बावन श्रखर सोधि के हॉर चरनी चिनु खाइ॥ १७४

कबीर संतु न छाडे संतर्भ जड कोटिक सिलिह असंत। मिलियागर भुयंगम बेढियो त सीतलता न तजंत॥

कबीर मनु सीतलु भइत्रा पाइत्रा बहम गित्रानु। जिन जुत्राला जगु जारित्रा सु जन के उदक समानि॥

कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोई। कै जाने श्रापन धनी के दासु दीवानी होइ॥ १७७

कबीर भली भई जो भड परित्रा दिसा गई सम भूिल । श्रोरा गरि पानी भइत्रा जाइ मिलिश्रो ढिल कृिल ॥ १७८

कबीरा धूरि सकेित के पुरीस्रा बांधी देह। दिवस चारि को पेखना श्रंति खेह की खेह।। १७६

कबीर सूरज चांद के उदै भई सभ देह।
गुर गोबिंद के बिनु मिले पलटि भई सभ खेह।।
१८०

जह श्रनभड तह भे नहीं जह भड़ तह हिर नाहि।
किह्यों कबीर बिचारि के संत सुनहु मन माहि॥
१८१

कबीर जिनह किञ्जू जानिश्रा नहीं तिन सुख नीद बिहाइ। हमहु जू बूमा बूमना पूरी परी बलाइ॥ १८२

कबीर मारे बहुतु पुकारिश्रा पीर पुकारे श्रउर। जागी चोट मिरंम की रहिश्रो कबीरा ठडर॥

# १म३

कबीर चोट सुहेली सेल की लागत लेइ उसास। चोट सहारे सबद की तासु गुरू में दास॥

कबीर मुलां मुनारे किन्ना चढि साई न बहरा हो है। जा कारिन तृं बांग देहि दिल ही भीतिर जो है।। १८५

सेख सबूरी बाहरा किया हज काबै जाइ।
कबीर जा की दिल साबित नहीं ताकड कहां खुराइ॥
१८६

कबीर श्रलह की किर बंदगी जिह सिमरत दुखु जाइ। दिल मिह सांई परगटे बुक्ते बलंती नाइ॥ १८७

कबीर जोरी कीए जुलमु है कहता नाउ हलालु। दफतर लेखा मांगिश्चे तब होइगो कउन हवालु॥ १८८

कबीर खूब खाना खीचरी जामिह श्रंम्रितु लोनु। हेरा रोटी कारने गला कटावै कडनु॥ १८६

कबीर गुरु लागा तब जानी श्रे मिटे मोहु तन ताप। हरख सोग दाफे नहीं तब हरि श्रापिह श्राप।।

कबीर राम कहन सिंह भेदु है तामिह एकु विचार । सोई रामु सभे कहि सोई कउतकहार॥ १४१

कबीर रामे राम कहु कहिबे माहि बिबेक।

एकु श्रनेकहि मिलि गइग्रा एक समाना एक॥

१६२

कबीर जा घर साध न सेवीश्राहि हरि की सेवा नाहि। ते घर मरघट सारखे भूत बसहि तिन माहि॥ १६३

कबीर गूंगा हून्रा बाबरा बहरा हून्रा कान।
पावहु ते पिंगल भइत्रा मारिन्रा सतिगुर बान।।
१६४

कबीर सतिगुर सूरमे बाहिश्रा वानु ज एक । लागत ही भुइ गिरि परिश्रा परा करेजे छेकु॥ १६४

कबीर निरमत बूंद श्रकास की परि गई भूमि बिकार। बिनु रंगति इंड मानई होइ गई भठ छार॥ १६६

कबीर निरमल बूंद अकास की लीनी भूमि मिलाइ। अनिक सिम्राने पचि गए ना निरवारी जाइ॥

कबीर हज काबे हउ जाइ था आगे मिलिआ खुदाइ। सांई मुक्त सिउ लिर परिश्रा तुर्फे किन्हि फुरमाई गाइ॥ १६८

कबीर हज काबे होप होइ गइग्रा केती बार कबीर । साई मुक्त महि किग्रा खता मुखहु न बोर्जे पीर ॥ १६६

कबीर जीग्र जु मारहि जांरु किर कहते हिंह जु हलालु । दफतरु दई जब काढि है होइगा कउनु हवालु ।। २००

कबीर जोरु की ग्रा सां जुल मुहै लोइ जबाबु खुदाइ। दफतर लेखा नीकसे मार मुहै मुहि खाइ।। २०१

कबीर लेखा देना सुहेला जउ दिल सूची होइ।
उसु शाचे दीबान महि पला न पकरें कोइ॥
२०२

कबीर धरती श्ररु श्राकास मिह दुई तूं बरी श्रवध । खट दरसन संसे परे श्ररु चउरासीह सिध॥ २०३

कबीर मेरा मुक्त महि किह्नु नहीं जो किह्नु है सो तेरा । तेरा तुक्त कड सडपते किन्ना लागे मेरा।।

### ₹08

कबीर तूं तूं करता तू हू आ मुक महि रहा न हूं। लब श्रापा पर का मिटि गइश्रा जत देखड तत तू।। २०४

कबीर बिकारह चितवते मूठे करते श्रास ।

मनोरथु कोइ न पूरिश्रो चाले ऊठि निरास ।।

२०६

कबीर हिर का सिमरनु जो करें सो सुखीत्रा संसारि । इत उत कतिह न डोलाई जिस राखें सिरजनहार ॥ २०७

कबीर घाणी पीड़ते सतिगुर लीए छुडाइ।
परा पूरवली भावनी परगट होडं श्राइ।।
२०८

कबीर टालै टोलै दिनु गइग्रा बिग्राजु बढंतड जाइ। ना हरि भजित्रो न खतु फटिग्रो कालु पहुचो श्राइ।। २०६

कबीर क्तुकरु भडकना करंग पिछे उठि धाइ। करमी सर्तिगुरु पाइश्रा जिनि इउ लीग्रा छुडाइ॥ २१०

कबीर धरती साध की तसकर बैसिह गाहि। धरती भारिन बिश्रापई उन कड लाहू लाहि॥

कबीर चावल कारने तुल कड मुहली लाइ। संगि कुसंगी बैसते तब पूछे धरमराइ॥ २१२

नामा माइश्रा मोहिश्रा कहें तिलोचनु मीत।
काहे छीपहु छ।इले राम न लावहु चीतु॥
२१३

नामा कहै तिलोचना मुख ते रामु संमालि।
हाथ पाउ करि कामु सभु चीतु निरंजन नालि॥
२१४

कबीरा हमरा को नहीं हम किसहू के नाहि। जिनि इहु रजनु रचाइम्रा तिस ही माहि समाहि॥ २१४

कबीर कीचड़ि त्राटा गिरि परित्रा किछू न त्राइत्रो हाथ। पीसत पीसत चाबित्रा सोई निबहित्रा साथ॥ २१६

कबीर मनु जाने सभ बात जानत ही श्रउगुन करे। काहे की कुसलात हाथ दीप कूए परे॥ २१७

कबीर लागी प्रीति सुजान सिउ बरजे लोग श्रजानु। ता सिउ टूटी किंड बनै जा के जीग्र परान॥

कबीर कोठे मंडप हेतु किर काहे मरहु सवारि। कारज साढे तीनि हाथ घनी त पउने चारि॥ २१६

कबीर जो मैं चितवउ ना करें किया मेरे चितवे होइ। अपना चितविद्या उहि करें जो मेरे चिति न होइ॥ २२०

चिंता भि श्रापि कराइसी श्रचिंतु भी श्रापे देइ। नानक सो दालाहीश्रे जि सभना सार करेइ॥ २२१

कबीर रामु न चेतिश्रो फिरिश्रा लालच माहि। पाप करंता मिर गङ्ग्रा श्रउध पुनी खिन माहि॥ २२२

कबीर काइग्रा काची कारवी केवल काची घातु।
याबतु रखिह त राम भजु नाहि त बिनठी बात।।
२२३

कबीर केसी केसी क्की है न सोई है ग्रसार। राति दिवस के क्की कबहू के सुनै पुकार।। २२४

कबीर काइग्रा कजली बनु भइग्रा मनु कुंचर मयमंतु । श्रंकसु ग्यानु रतनु है खेवटु बिरला संतु ॥

कबीर राम रतनु मुखु कोथरी पारख श्रागे खोलि । कोई श्राइ मिलैगो गाहकी लेगो महगे मोलि॥ २२६

कबीर राम नामु जानियां नही पालियां कटकु कुटंबु। धंधे ही महि मरि गइयां बाहरि भई न बंब॥ २२७

कबीर श्राखी केरे मादुके पलु पलु गई बिहाइ। मनु जंजालुन छोड जम दीश्रा दमामां श्राइ॥ २२८

कबीर तरवर रूपी रामु है फल रूपी बैरागु। छाइश्रा रूपी साधु है जिनि तजित्रा बादु बिबादु॥ २२६

कबीर श्रेसा बीज बोइ बारष्ट मास फलंत। सीतल छाइश्रा गिहर फल पंखी केल करंत॥ २३०

कबीर दाता तरवरु दइश्रा फलु उपकारी जीवंत । पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत॥ २३१

कबीर साधू संगु परापाती लिखिन्ना होइ लिलाट । सुकति पदारश्रु पाईन्ने ठाक न श्रवघट घाट॥

कबीर एक घड़ी श्राधी घरी श्राधी हूं ते श्राध । भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाभ ॥ २३३

कबीर भांग नाह्युली सुरापानि जो जो प्रानी खांहि। तोरथ बरत नेम कीए ते सभै रसातल जांहि॥ २३४

नीचे लोइन किर रहउ ले साजन घट माहि। सभ रस खेलड पीश्र सड किसी लखावड नाहि॥ २३४

श्राठ जाम चडसिंठ घरी तुश्र निरखत रहें जीड । नीचे लोइन किंड करंड सम घट देखंड पीड ॥ २३६

सुनु सखी पीश्र महि जीड बसे जीश्र महि बसे कि पीड । जीड पीड बूमहु नहीं घट महि जीड कि पीड ॥ २३७

कबीर बामनु गुरू है जगत का भगतन का गुरु नाहि। श्रामि उरिम के पिच मूश्रा चारउ वेदहु माहि॥ २३८

हरि है जांडु रेतु महि बिखरी हाथी चुनी न जाइ। कहि कबीर गुरि भली बुकाई, कीटी होइ के खाइ॥

कबीर जड तुहि साध पिरंम की सीसु काटि किर गोइ। खेलत खेलत हाल किर जो किछू होइ तहोइ॥ २४०,

कबीर जड तुहि साध पिरंन की पाके सेती खेलु। काची सरसड पेलि के ना खिल भई न तेलु॥ २४१

ढूंढत डोलिह श्रंध गित श्ररु चीन्हत नाही संत । किह नामा किंड पाईश्रे बिनु भगतहु भगवंतु॥ २४२

हरि सो हीरा छाड़ि के करिह त्रान की श्रास । ते नर दोजक जाहिंगे सित भाखे रिवदास ॥ २४३

कबीर जउ ग्रिहु करिह त धरमु करु नाहि त करु बैरागु । बैरागी बंधनु करै ता को बडो स्रभागु॥

# परिशिष्ट (क) पदों के अर्थ

# सिरी रागु

8

णक पुत्र होने पर ही घर में मंगल गीत गाए जाते हैं। साता समभती है कि पुत्र चट्टा हो रहा है किंदु इतना नहीं जानती कि दिन-दिन
उसकी श्रायु घटती जाती है। उसे 'सेरा'-'मेरा' करते श्रीर श्रिधिक दुलार
करते हुए देखकर यमराज हँसता है। इसी माँति संसार पर तेरा भ्रम
हो गया है। तुभे सत्य का बोध कैसे हो जब तू माया से माहित हो रहा
है १ कबीर कहता है कि तू बिषय-रस छोड़ दे—(नहीं तो) इसकी संगति
में तेरा मरण निश्चय है। ऐ प्राणी, तू श्रनंत जोवन ईश्वर का जाप
कर श्रीर इसी बाणी से तू भव-सागर के पार जा। जो भाव उसे (ईश्वर
को) श्रच्छा लगता है उस भाव से ही उसकी परिसेचना उचित है।
/किंतु बीच ही में तू भ्रम में भूल जाता है। जब तेरे हृदय में नैप्तर्गिक
चेतनता (सहज) उत्पन्न होगी तभी तेरे हृदय में ज्ञान जायत होगा श्रीर
गुरु की कृप से श्रपने श्राप से तेरी लौ लगेगी—इस प्रकार की संगति
से तेरा मरण नहीं होगा श्रीर तू विश्वात्मा के श्रादेश को पहिचान कर
उससे मिल सकेगा।

२

हे पंडित, एक आश्चर्य सुन। अब कुछ भी कहने को शेष नहीं है। जिसने सुर, नर और गंधर्व समूहों को मोहित कर लिया है और तीनों लोकों को एक शृंखला से बाँघ दिया है उस विश्व-स्वामी राम (ररंकार के अनाहत की यंत्रिका बज रही है जिसकी दृष्टिमात्र से आतमा उस नाद में लीन हो जाती है। यह श्राकाश ही एक भट्ठी है जो शब्द की सिंगी श्रीर चुंगी से जागत की जाती है। यह पृथ्वी ही एक स्वर्ण कलश है। उसमें (ब्रह्मानंद रस की) एक निर्मल धारा चूरही है जो शनै: शनै: रस में रस की मात्रा बढ़ाती जाती है। (इस रस के पान करने के लिए) एक श्रनुपम बात यह है कि पवन ही इस रस के लिए प्याले के रूप में सुमजित किया गया है। (मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि) तीनों लोकों में इस रस का पीने वाला एक योगिराज कौन है ? कबीर कहता है कि पुरुपोत्तम का जान इस प्रकार प्रकट हुआ है श्रीर कबीर उसी रंग में रिजत हो गया है। समस्त संसार तो भ्रम में भूला हुआ है। देवल मेरा मन इस राम रूपी रसायन में मतवाला हो गया है।

# रागु गउड़ी

8

श्रव राम रूपी जल ने मुक्त जलते हुए को पा लिया है श्रीर उस जल ने मेर उलते हुए शरीर को बुक्ता दिया है। तुम) श्रपने मन को मारने के लिए वन जाते हो किंतु उस जल के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस श्राम से सुर नर उल चुके हैं— (उस श्राम से) राम रूपी उल ने भक्तो को जलने से बचा लिया। इस भव-सागर में एक सुख-सागर भी है श्रीर पान करने से उसका जल कभी कम नहीं होता। कबीर वहता है कि त् सारंगपाणी (विश्वात्मा) का भजन कर क्योंकि राम रूपी जल से ही तेरी तृष्णा (प्यास) बुक्त सकी है।

3

हे माधव, तेरे ग्रानद रूपी जल को पीते पीते श्राज तक मेरी प्यास नहीं बुभी। (क्योंकि) इस जल में (वासना की) ग्राग ग्राधका-धिक उटी हुई है। (यहाँ बड़वामि से तात्पर्य है।) तू यदि सागर है तो

वह श्रोषि जिसके खाने से मनुष्य वृद्ध या वीमार नहीं होता॥

मैं मळली हूँ यद्यपि मैं जल में रहते हुए भी जल से रहित हूँ। तू पिंजड़ा है तो मैं तेरा शुक हूँ। (इस पिंजड़े में रहते हुए) यम रूपी बिलाव मेरा क्या कर सकता है ? तू वृक्ष है, मैं पक्षी हूँ। किंतु फिर भी मैं मंदभाग्य हूँ कि तेरा दर्शन मुक्ते नहीं मिला। तू सतगुरु है, मैं तेरा नित्य शिष्य हूँ। कबीर कहता है कि कम से कम द्यंत समय में तो तू मुक्त से मिल जा।

₹

जब हमने एक (ईश्वर) का एक ही समक्त कर जाना है (ऋथींत् बहुत से देवी देवताओं की पूजा नहीं की) तब लोगों को क्यों दुःख होता है १ हमने मर्यादा-हीन होकर ऋपनी लजा खो दी। (ऋतः) हमारी खोज में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। हम नीच हैं छौर मन से भी हम निकृष्ट हैं। हमारा किसी से भी कुछ लेना-देना (साफ-पाति) नहीं है। जिसे मर्यादा छौर ऋमर्यादा का ध्यान नहीं है, उसे क्या लजा १ (किंतु ऋपनी ऋौर मेरी वास्तविकता) तब समफोगे जब तुम्हारा पाश्व भाग (सं०—पाजस्य) उघरेगा। कबीर कहता है कि हरि ही सच्चे स्वामी हैं। सब को छोड़ कर केवल राम का भजन करो।

X

नम घूमने से यदि योग मिलता तो वन के सभी मृग मुक्त हो जाते चाम (शरीं) को नम रखने या बाँधने से क्या लाभ, जब तक कि तूने अपने आत्माराम को नहीं पहिचाना ? सिर का मुंडन कराने से यदि सिद्धि पाई जा सकती तो मुक्ति की आरे भेड़ क्यों न चली गई ? यदि बिंदु-साधन से ए भाई ! तर सकते तो किसी अंडकोष (अ० — खुसियः) ने परम गति क्यों न पाई ? कबीर कहता है कि हे भाई मनुष्य ! सुनो, राम नाम के बिना किसी ने भी गति प्राप्त नहीं की।

y

तुम संध्या प्रातः स्नान करते हो जैसे पानी में मेढक हो गए हो । जिनका राम के प्रति प्रेम नहीं है वे सब यमराज (धर्मराज) के यहाँ जायँगे। जो शरीर से प्रेम रखते हुए अनेक रूपों से उमे सँवारते हैं उनके हृदय में स्वप्न में भी दया नहीं है। अनेक पंडित और बुद्धिमान (अपने सुख आनंद के लिए धर्म ग्रंथों की रचनाओं के चार चरण कहते हैं किंतु (सच्चे) साधु इस कलि सागर में ही मुख पाते हैं कबीर कहता है कि और अधिक क्या किया नाय ? सबस्व छोड़ कर एक ब्रह्मानंद (महान्स) पीना ही उचित है।

६

िसके हृदय में दूगरा ही (दें ह या संसार का) भाव है, उसके लिए क्या जप, क्या नप, श्रांत क्या पूजा १ हे भक्त, त् अपना भन माधव की शरण में ले जा क्यों कि चानुयं से चतुम्ब (ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो अवतो । लोक श्रोर लांका जार का परित्याग कर । काम. कोध श्रोर अहंकार को होड़ । तू कम करते हुए श्रहंकार में बँध गया है श्रीर पत्थर में मिल कर उसी की सेवा कर रहा है । कवीर कहना है । कि विदे तू (सची) भक्ति कर पाया तो मोले भाव से ही रहराई ब्रह्म) तुमें मिल सकेंगे।

O

गर्भावस्था में न तो कुल का चिह्न है छौर न जाति का क्योंिक एक ब्रह्म-विंदु से ही सब की उत्पक्ति होती है। रे पंडित, कह, तू ब्राह्मण कब मे हुआ ? 'ब्राह्मण' कह कह कर तू अपना जन्म मत खो। जो तू ब्राह्मण है और ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ है तो तू इस संसार में किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया ? तुम किस प्रकार ब्राह्मण हो और हम किस प्रकार शूद्र हैं १ हम किस प्रकार (घृणित) रक्त हैं और तुम किस प्रकार (पांवत्र) दूध हो १ कबीर कहता है कि (वस्तुतः) जो ब्रह्म का विचार कर सकता है वही हमारे दृष्टिकीण से ब्राह्मण है।

चारि चरन = 'चार श्रवर' की भाँति मुहावरा ।

तू (माया के) श्रंधकार में कभी सुख से नहीं सो सकता। उसमें राजा श्रोर रंक दोनों मिलकर रोवेंगे। यदि श्रपनी जिह्वा से राम न कहांगे तो उत्पत्ति श्रोर विनाश में रोते ही रहोगे। प्राण छूटने पर वृत्त की छाया की भाँति माया किसकी होकर रही है ? जिस प्रकार शरीर (जंती या यंत्री में प्राण श्राने का रहस्य कोई नहीं समभ सका उसी प्रकार शरीर से प्राण जाने (मृत्यु) का रहस्य भी कौन जान सका है ? कबीर कहता है कि रे हंस (श्रातमा) तू ज्ञणभंगुर शरीर रूपी सरोवर से रामामृत का पान कर।

3

ज्यांति की जांति ग्रार जांति की ज्योंति होती है (ग्रार्थात् ईश्वरीय ग्रालोक का एक रूप हांता है ग्रीर उस रूप के ग्रास्तत्व से ही ईश्वरीय ज्योंति का ग्राभास मिलता है।) उसी में मोती के सदृश दीखने वाले ब्रह्माएडों के कच्चे फल लगते हैं—ग्रार्थात् निराकार ईश्वर की जांति (सगुण रूप) से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार के ग्रांतिरिक्त

कबीर का रहस्यवाद, परिशिष्ट, पृष्ठ ६२

<sup>ी</sup> सूफ़ीमत के अनुसार अहद (परमात्मा) के दो रूप हैं प्रथम हैं ज़ात, दूसरा सिफ़त। ज़ात तो 'जाननेवाले' के अर्थ में और सिफ़त 'जाना हुआ' के अर्थ में व्यवहृत होता है। अतएव जाननेवाला प्रथम तो अल्जाह है और जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद। ज़ात और सिफ़त की शांक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती हैं। इन शक्तियों के नाम हैं नज़ूल और उरूज। नज़ूल का तात्पर्य है लय होने से और उरूज का तात्पर्य है उत्पन्न अथवा विकसित होने से। नज़ूल तो ज़ात से उत्पन्न होकर सिफ़त में अंत पाती है और उरूज सिफ़त से उत्पन्न होकर ज़ात में अंत पाती है और सिफ़त गुणात्मक। ज़ात सिफ़त को उत्पन्न कर फिर अपने में लीन कर लेता है। मनुष्य की परिभित्त बुद्ध ज़ात को सिफ़त से भिन्न और सिफ़त को ज़ात से रवतंत्र मानती है।

श्रीर कीन सा स्थान (घर) है जो निर्भय कहा जा सकता है ? केवल उसी विचार से भय भाग जाता है श्रीर विचारक श्रभय होकर रहता है ! संसार के तीथों के तट पर मन का विश्वास नहीं होता क्योंकि उनके श्राचार-विचारों में मन उलभ कर रह जाता है। (यदि तुम सच्चे विचारक हो तो तुम्हारे लिए पाप श्रीर पुएय दोनों ही समान हैं। तुम्हारे श्रपने घर में तो पारस पत्थर है, तुम दूमरों माया के गुण छोड़ दो। कवीर कहता है कि जब मैं निर्मुण ब्रह्म का नाम लेता हूँ तो कोध करने की श्रावश्यकता नहीं है। इससे परिचय पाकर तुम इसी में लीन होकर रहो।

१०

जो व्यक्ति (ब्रह्म को) परिमिति (सीमा) श्रीर परिमाण (श्राकार) में जानता है, वह केवल बातों में ही बैकुंठ की प्रशंसा करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि बैकुंठ कहाँ है। सब लोग "जानते हैं, वहीं ब्रह्म के पास है" कहते रहते हैं। (बह व्यक्ति) सच्चे कथन श्रौर उपदेश पर कभी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वह तो तभी कथन को सत्य मानेगा जब उसके 'श्रहं' का विनाश होगा। जब तक मन में बैकुंठ की श्राशा है तब तक प्रभु के चरणों में निवास नहीं हो सकता कबीर कहता है कि यह मैं किससे कहूँ कि बैकुंठ तो साधु-संगति में ही है।

११

उत्पन्न होता है, विकसित होता है और विकसित होकर उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है, इस प्रकार आंखों देखते यह संसार समाप्त होता है। तुम लज्जा से मर नहीं जाते जब इस घर को तुम अपना कहते हो? अंतिम समय में तो तेरा कुछ भी नहीं रहता! अनेक यत्नों से तूने अपने शरीर का पोषण किया और मरते समय उसे अमि के साथ जला दिया जो शरीर तू सुगंधित द्रव पदार्थ से मल-मल कर सुगंधित करता है वही शरीर लकड़ी के साथ जलता है! कबीर कहता है कि ऐ विचार करने वाले, दुनिया के देखते-देखते सारा रूप नष्ट हो जायगा।

## १२

दूसरे के मरने का क्या शोक किया जाय ? शोक तो तभी करना चाहिए जब स्वयं हम जीवित रहें! किंतु मैं नहीं मरूँ गायह संसार भते ही मरे क्योंकि मुक्ते श्रव जिलाने वाला मिल गया है। इस शरी सेर (वासना की) सुगंधि महक रही है—उसी (च्लिक) सुख से तूपरमानंद (ब्रह्मानंद) भूल गया है। एक कूर है श्रीर उसकी पाँच पानी भरने वालियाँ हैं। रस्सी के टूट जाने पर भी वे मूर्ख पाना भरती जाती हैं। (श्रार्थात् यह शरीर कूप की तरह हे श्रीर शरीर की पंचेन्द्रियाँ उससे रस लेती हैं। इन इंद्रियों के साधनों के नष्ट्र हो जाने पर भी ये रंस लेने के लिए प्रयत्नर्शाल रहती हैं।) कबीर कहता है कि यदि एक बुद्धि से विचार किया जाय तो न वह कुँ श्रा है श्रीर न पनिहारियाँ हैं। (यह शरीर ही मिथ्या है।)

## ? 3

श्रचर, चर, कीट श्रौर पतंग के श्रनेक जन्मों में हमने बहुत रस-रंग किए। हे राम, जबसे हमने गर्भ में निवास किया, तब से हमने इन योनियों के श्रनेक घर बसाए हैं। (इस जन्म में) कभी हम योगी हैं, कभी यती, कभी तपस्वी श्रौर कभी ब्रह्मचारी। कभी छत्रपति राजा श्रौर कभी भिखारी हैं। किंतु इतना निश्चय है कि शाक्त मर जाते हैं श्रौर संत जीवित रहते हैं क्योंकि वे जिह्ना से रामामृत पीते हैं। कबीर कहता है कि हे प्रभु, श्राप कृपा कीजिए। जो कुछ भी मुक्त में श्रभाव हो उसे कृपया पूरा कर दीजिए।

# १४

कबीर ने ऐसा ऋाश्चर्य देखा है कि यह संसार दही (ब्रह्म) के घोखें में पानी (माया) का मंथन कर रहा है। गधा (कपटी गुरु या कपटी मन) हरी ऋँगूरी वेल (ब्रह्म-ज्ञान) चर रहा है ऋौर वह (ऋपने ऋहं कार में) हँसता ऋौर रेंकता (हीस-हीग करता) रहता है ऋौर मरता है। भैंस (माया) मुख रहित बछड़ा (ऋजान) उत्पन्न करती है जो पृथ्वी-तल पर प्रसन्न होकर (जीवों का) भन्नए करता है। कबीर कहता है कि इस खेल का सारा रहस्य मुफ्त पर प्रकट हो गया। भेड़ वासना) बकरी के बच्चे ले ले (धार्मिक पुस्तकों) का स्तन-पान करती है। कबीर कहता है कि राम में रमए करते हुए (शुद्ध) मित मुक्त में प्रकट हो गई मैंने यह सरल युक्ति (सोक्ती गुरि) प्राप्त की है।

## १५

जिस प्रकार जलं छोड़कर मछली बाहर अनेक कष्ट पाती है उसी प्रकार पूर्व जन्म में तप से रहित होकर इस जन्म में मेरी बहुत बुरी दशा हुई। हे राम, अब कहो कि मेरी क्या गित होगी १ क्या बनारस छोड़कर मेरी मित अष्ट हो गई १ मैंने अपना सारा जन्म तो बनारस में व्यतीत किया और मरते समय मैं मगहर में उठ कर चला आया। काशों में मैंने बहुत वपों तक तप किया। लेकिन मरते समय मैं मगहर का निवासी हो गया। ऐ कबीर, काशी और मगहर को तो तूने समान समका है किंतु अपनी आंछी भक्ति से तू कैसे (भव-सागर) के पार उतरेगा १ तू इस महामंत्र (गुर) को गर्ज कर कह दे जिसे बनारस के स्वामी शिव और सभी लोग जानते हैं कि) कबीर मरने पर भी श्रो राम में रमण करता है।

# १६

जिस शरीर में सुगंधित द्रव-पदार्थ श्रीर चंदन मल-मल कर लगाया जाता है वही लकड़ी के साथ जलता है। इस शरीर श्रीर धन की क्या बड़ाई है कि पृथ्वी पर गिर पड़ने (मर जाने) के बाद फिर उठाया नहीं जा सकता। जो लोग रात को सोते हैं श्रीर दिन में काम करते हैं श्रीर एक चएा भी ईश्वर का नाम नहीं लेते, उनके हाथ में डोर है (शाशन करनेवाले हैं) श्रीर वे मुख में तांबूलादि खाए हुए हैं। किंतु मरते समय वही लोग (श्रपनी श्ररथी पर) चोर की भाँति बाँधे गए हैं। जो लोग युक्ति से धीरे-धीरे हिर का गुए गान करते हैं वे राम ही राम में रमण करते हुए सुख पाते हैं। हिर ने ही कुपा करके मुक्त में नाम की हढ़ता

दी त्रौर उन्हीं ने त्रपनी सुगंधि मुक्त में बसा दी है। कबीर कहता है कि रे त्रंधे, तू चेत। केवल राम ही सत्य है त्रौर यह समस्त प्रपंच भूठा है। •

१७

जब मैंने गोविद को जान लिया है तो जो मेरे लिए यम थे वहीं उलट कर मेरे लिए राम हो गए। इस स्थित में दुःख के विनास होने पर मैंने विश्राम किया। मेरे शत्रु ही उलट कर मेरे लिए मित्र हो गए हैं श्रीर शाक्त ही उलट का हित चिंतक सज्जन बन गए हैं। श्रव सब लोगों ने मुक्ते हितकारक मान लिया है। जब मैंने गोविंद को जान लिया तो शाँति हुई। जो शरीर में करोड़ों बाधाएँ थीं वे सब उलट कर सुख-पूर्ण महज समाधि में परिवर्तित हो गई। जो श्रापने श्राप को स्वयं पहिचान लेता है उम न तो रोग श्रीर न तिविध ताप व्याप सकते हैं। मेरा मन भी उलट कर शाश्वत श्रीर नित्य हो गया। मैंने इसे तब समक्ता जब मैं जीवन-मृतक हो गया। कवीर कहता है, इस प्रकार सहल सुख में समा जाश्रो श्रीर न तो स्वयं डरो, न दूसरे का डराश्रो।

१८

शरार के मरने पर जीव किस स्थान को जाता है श्रौर वह किस प्रकार श्रतीत श्रनाहत शब्द में रत हो जाता है ? जो राम को जानते हैं वही इस तत्व को पहिचानते हैं जिस प्रकार गूँगा शक्कर खाकर मन में प्रसन्न होता है । मेरा ईश्वर (बनवारी) ऐसा ज्ञान कहता है—रे मन, त् सुषुम्णा नाड़ी में वायु को दृढ़ कर ऐसा गुरु कर कि फिर कोई गुरु न करना पड़े । तू ऐसे पद में रमण कर कि फिर श्रन्य पद में रमण न करना पड़े । तू ऐसा ध्यान घर कि फिर दूसरा ध्यान न घरना पड़े । तू इस प्रकार मर कि फिर कभी न मरना पड़े । गंगा (पिंगला नाड़ी) को उलट कर तू यमुना (इडा नाड़ी) में मिला दे श्रौर बिना संगम-जल के तू मन ही मन में (श्रपनी श्रनुभूति में) स्नान कर । यह व्यवहार (संसार का प्रपंच) तो नर्क (लोचारक) के समान है । इस प्रकार तत्व

का विचार कर लेने के अनंतर श्रीर क्या विचारने की श्रावश्यकता ? जल, तेज, वायु, पृथ्वी श्रीर श्राकाश जैसे एक दुसरे के समीप रहते हैं, इसी प्रकार तूहरि के समीप रह। कबीर कहता है कि निरंजन ब्रह्म का ध्यान कर। तू ऐसे घर को जा, जहाँ से लौट कर फिर श्राना न हो।

## 38

राम का मूल्य सोने से नहीं श्राँका जा सकता इसलिए मैंने श्रपना मन देकर राम को मोल ले लिया है। श्रवराम ने भी मुक्ते श्रपना जान लिया है श्रौर मेरा मन भी सहज स्वभाव में संतुष्ट हो गया है। ब्रह्मा ने जिसका वर्णन करते करते श्रंत नहीं पाया वही राम भक्ति से घर-बैठे श्रा गया! कबीर कहता है कि तू चंचल मित छोड़ दे क्योंकि निश्चय रूप से केवल राम-भक्त ही भाग्यवान हैं।

### 20

जिस मरने से सारा संसार संत्रस्त है वही मरना गुरु के शब्द से उज्ज्वल हो उठा है। श्रव मेरा मन समक गया है कि किस प्रकार मरना चाहिए। जिन्होंने राम को नहीं जाना है वे तो यों ही मर मर जाते हैं। सब लोग 'मरना मरना' कहते हैं लेकिन जो सहज रूप से मरते हैं वे श्रमर हो जाते हैं। कबीर कहता है कि मेरे मन में श्रानंद उत्पन्न हो गया। सारा भ्रम नष्ट हो गया श्रीर श्रव केवल परमानंद ही व्याप्त हो रहा है।

## 28

राम-भक्ति पैने तीर की तरह है। ये तीर जिसे लगते हैं वहीं उसकी पीड़ा जान सकता है। अन्यथा (जिसे ये तीर नहीं लगे हैं) वह अपने सारे शरीर को खोज ले। न उसे पीड़ा का कोई स्थान मिलेगा न पीड़ा का मूल ही। सभी नारियाँ एक-रूप देख पड़ती हैं। उन्हें देख कर यह नहीं जाना जा सकता कि कौन (प्रियतम की) प्रेयसी है। कबीर कहता है कि जो सौभाग्यशालिनी है उसे ही औरों को छोड़ कर, सुहाग मिलता है। (वही प्रियतम को अञ्च्छी लगती है।)

## २२

हे भाई, जिसे हरि-सा स्त्रामी मिल गया है, उसे अनंत मुक्ति पुकारने जाती है। हे राम, कहो जब मुफे तुम्हारा भरोसा है मैं तब किससे जाकर प्रार्थना करूँ ? जिसके ऊपर तीन लोक का भार रक्खा हुआ है, वह (मेरा) प्रतिपाल क्यों न करेगा ? कबीर बुद्धि से विचार कर एक बात कहता है कि यदि माता ही अपने पुत्र को विप दे दे तो इसमें (पुत्र का क्या वशा ? (अर्थात् यदि मेरा स्वामी ही मेरी आर से अन्यमनस्क हो जाय तो मेरा क्या चारा ?

## २३

विना सत्य के नारि कैसे सती हो सकती है १ हे पंडित, अपने हृदय में विचार करके देखां। विना प्रीति के स्नेह कैसे स्थिर रह सकता है १ जब तक स्वार्थ है तब तक स्नेह नहीं है। जो अपने स्वामी (साह) से स्वार्थ वश (जी अ अपने) स्नेह करता है उस रमण करने वाले (रमये) साधक को स्वामी स्वप्न में भी नहीं मिलता। जो अपने स्वामी को तन, मन धन और यह सौंप दे, कबीर उसीको 'सुहागिनि' कहता है।

## 38

विषय-वासना ही इस सारे संसार में व्याप्त है श्रौर यही वासना सारे परिवार (मनुष्य जाति) को ले हूची है। रे नर, तूने श्रपनी बड़ी (चौड़ी) नाव (शरीर) को क्यों डुबा दिया है। तूने श्रपनी (प्रीति) हिर से हटा कर विषय-वासना के साथ जो जोड़ रक्खी है। इस विषय-वासना की श्राग लगने से देवता श्रौर मनुष्य सब जल गए। श्राश्चर्य है, जल के निकट होते हुए भी यह (नर) पशु उस जल का काग भी नहीं पीता। कबीर कहता है कि घीरे घीरे ज्ञान का उदय होने से वह जल भी दृष्ट-गत हुश्रा। श्रौर वही जल निर्मल कहा जा सकता है। (यहाँ जल का तात्पर्य ब्रह्म-ज्ञान से है।)

## २५

जिस कुल में पुत्र ने ज्ञान का विचार नहीं किया उसकी माता विधवा क्यों न हो गई १ जिस मनुष्य ने राम-भक्ति की साधना नहीं की वह अपराधा जन्म लेते ही क्यों न मर गया १ वह गर्भ-रूप में ही क्यों न गिर गया १ बचा ही क्यों १ वह भड़भूं जें की तरह इस संसार में जीता है। कबीर कहता है यों देखने में वह सुन्दर और रूपवान क्यों न लगे किंतु (हिर के नाम बिना वह टेड़ा-मेड़ा और कुरूप ही है।

#### २६

जो भक्त स्वामी (ईश्वर) का नाम लेता है मैं सौ वार उसकी बिलहारी जाता हूँ। वही निर्मल है जो निर्मल ईश्वर के गुण गाता है। वही भाई मेरे हृदय को श्रच्छा लगता है। जिनके शरीर में राम भरपूर निवास करते हैं, हम उनके चरण कमलों को धूल हैं। मैं जाति का जुलाहा किंतु धीर मित हूँ। इसलिए कबीर सहज भाव से (हिर के) गुण में लीन है।

## २७

मेरी त्राकाश रूपी रसमयी भट्टी से (ब्रह्मानंद रूपी) रस चू रहा है जिसके संचित करने से मेरा शरीर परिपुष्ट हो गया है। उसे सहज मतवाला कहना चाहिये, जिसने राम रस पीते हुए ज्ञान का विचार किया है। त्रोर जब सहज रूपी कलालिनि (मिदरा पिलाने वाली) मुक्तसे मिल गई, तो मेरा प्रत्येक दिन त्र्यानंद से मतवाला होकर व्यतीत होता है। निरंजन को पहिचान कर जब मैं उसे हृदयं में ले त्राया तो कबीर कहता है कि मुक्ते (सच्चा त्र्यनुभव प्राप्त हुन्ना।

## २८

(यदि तुम यह प्रश्न करते हो कि) मन का स्वभाव तो मन ही में व्याप्त रहने वाला है श्रोर मंन को मार कर किसने सिद्धि की स्थापना की है ? ऐसा कौन मुनि है जो मन को मार सका है ? श्रोर यदि वह श्रपने मन का विनाश कर डाले तो यह बतलाश्रो कि वह किसे तार सकता है ? (तो मैं यह उत्तर दूँगा कि) सभी लोग मन से प्रेरित होकर ही तो बोलते हैं। श्रौर बिना मन के मारे हुए भक्ति हो नहीं सकती। कबीर कहता है कि जो (मन मारने का) रहस्य जानता है वह मधुयूदन (ब्रह्म) श्रौर (उससे निर्मित) त्रिमुबन की श्रोर श्रपना मन दे सकता है।

## 35

यह जो स्राकाश स्त्रीर तारे दीन रहे हैं ये किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किये गये हैं ? स्त्ररे पंडित, यह तो कह कि स्नाकाश किस चीज़ पर स्थिर हे ? यह तो भाग्यशाली जिज्ञासु ही जान सकता है । सूर्य स्त्रीर चन्द्र प्रकाश करते हैं । इस प्रकार सभी वस्तु सो में ब्रह्म की परि-व्यक्ति है । कथीर कहता है कि (ब्रह्म की यह व्यापकता) वही जान सकता है जिसके सुल सं राम है और हृदय में भी राम है ।

## 30

हे भाई, स्मृति तो वेद की पुनी ही है। लेकिन यही (हमें श्रीर तुम्हें) बाँधने के लिए साँकल श्रीर रस्सी लेकर श्राई है। इस प्रकार श्रपना नगर (शरीर श्रीर यन) तूने स्वयं ही बाँध रखा है। श्रीर काल ने तुमे भोह के फंदे में फँशा कर तेरी श्रीर शर-संधान किया है। यह स्मृति की ज़ंजीर काटने से नहीं कटती श्रीर टूट तो सकती ही नहीं। उसने सर्पिणी बन कर सारे संगार को श्री डाला है। इसने हमारे देखते सारे जग को लूट लिया है। कबीर कहता है मैं तो राम कह कर इस स्मृति की ज़ंजीर से छूट गया।

## ३१

श्रपने मन को बाँध कर (मुहार देकर) उसे लगाम पहिनात्रो श्रोर उस पर समिष्ट (सब) की ज़ीन कस कर श्राकाश में दौड़ाश्रो। (श्रर्थात् मन को संयम से ब्रह्म-ज्ञान की श्रोर दौड़ाश्रो) उस पर शुद्ध विचार की सवारी करो श्रोर 'सहज' की रकाब पर पैर रख लो। रे मन, चल तुमें बैकुएठ ले जाकर तेरा उद्धार कर दूँ। श्रोर खींच (हिच) कर तुमें श्रेम का मंगलमय चाबुक मार दूँ। कबीर कहता है कि वे सवार बहुत

# ही अञ्छे हैं जो वेद और कुरान से अलग ही रहते हैं।

# ३२

जिस मुख से पाँचों इन्द्रियों के विषय सेवन किए, देखते-देखते उस मुख में जलता हुई लकड़ी लगा दी। हे राजा राम, तुम मेरा एक दुःख तो काट दो। (श्रीर वह यह कि) में (त्रितापों की श्राग्न में जलता हूँ श्रीर (बार बार) गर्भ में निवास करता हूँ। यह शरीर श्रानेक प्रकार से नष्ट हो गया है। कोई इसे जलाता है श्रीर कोई मिट्टी में गाड़ता है। कबीर कहता है कि हे हिर, मुक्ते तुम श्राप्ने चरणों के दर्शन दो। बाद में चाहे तुम यम ही को मेरे पास क्यों न पहुँचा दो।

## ३ ३

(ब्रह्म तो) स्वयं ही त्राग्नि है त्रौर स्वयं ही पवन। यदि वही जलावे तो फिर कौन रक्षा कर सकता है? राम का जाप करते हुए मेरा शरीर जल ही क्यों न जाय! किंतु राम नाम मेरे हृदय में समा गया है। (मैं पूछता हूँ क्या कोई जलता है त्रौर क्या किसी की हानि होती है? यह तो सारंगपाणि (ब्रह्म) नट की भौति त्रप्रमा गेंद खेलता है। क्योर कहता है कि दो त्रक्तर (रा त्रौर म) ही कह लो। यदि स्वामी कहीं होगा तो वह रक्षा कर ही लेगा।

## ३४

न मैंने योग में चित्त लगाया, न ध्यान में। बिना वैराग्य के माया नहीं छूट सकी। जब तक राम नाम का सहारा मुक्ते नहीं है तब तक मेरा जीवन कैसे रह सकता है ? कबीर कहता है कि मैंने सारा त्याकाश खोज लिया किंतु मैंने राम के समान (कृपालु) किसी को नहीं देखा।

## ३५

जिस सिर पर शृंगार के साथ पाग बाँधी जाती है उसी सिर को खाने के लिए कौवा अपनी चोंच सम्हालता है। इस शरीर और इस धन का क्या गर्व करोगे ? फिर राम नाम में हुढ़ क्यों नहीं हो जाते ? कबीर कहता है कि हे मेरे मन, सुन, मरने के बाद तेरा यही हाल होगा!

## ३६

जिस सुख के माँगने पर आगे दुःख आता है, वह सुख माँगते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। अभी तक मेरी आत्मा को विषय-वासना से सुख की आशा है। फिर राजा राम में निवास कैसे हो सकेगा? जिस सुख से ब्रह्म और शिव भी डरते हैं उसी सुख को हमने सच्चा सुख समफ लिया है। सनकादिक, नारद, मुनि और शेप ने भी इस शरीर में मन की वास्तविकता नहीं पहिचानी। हे भाई, इस मन को कोई खोजे कि यह शरीर छूटने पर कहाँ समा जाता है। श्री गुरु के प्रसाद से हा जयदेव और नामदेव—इन्होंने भक्ति का प्रेम समफा है। इस मन का न तो कहीं आना होता है न जाना। इसके संबंध में जिसका भ्रम दूर हो जाना है, उसी ने सत्य पहिचाना है। इस मन का न कोई रूप है, न इसका कोई रेखा है। यह (ब्रह्म की आजा में ही) उत्पन्न होता है और उसी आजा को समफ कर उसी में लीन हो जाता है। इस मन का रहस्य कोई विरला हा जानता है। इसी मन में सुखदेय जी लीन हुए। समस्त शरारों में केवल एक ही जीवात्मा है और इसी जीवात्मा में कवीर रमण कर रहा है।

## 30

एक ही नाम जो रात्रि दिवस जाग रहा है, उसी से प्रेम कर कितने ही (साधक) सिद्ध हो गए! साधक, सिद्ध ऋौर सभी मुनि ऋपनी-सी कर हार गए किंतु एक नाम का कल्पतर ही उन्हें तारने में समर्थ हो सका। जो हिर करता है वही होता है, दूसरा नहीं। कबीर कहता है कि उसने तो राम का नाम पहिचान लिया है।

## ३म

हे जीव, तू निर्लं ज है, तु में (थोड़ी भी लज्जा नहीं है। तू हिर को छोड़ कर क्यों किसी के पास जाता है श जिसका स्वामी ऊँचा (सर्व शक्तिमान) है, वह दूसरे के घर जाते हुए शोभा नहीं देता। जो तू अपने स्वामी (की अनुभूति से) भरपूर रहेगा तो वह तेरे ही साथ रहेगा, तुक्तसे दूर नहीं। जिसके चरणों की शरण में स्वयं कमला लक्ष्मी) है उसके भक्त के घर बोलो, क्या नहीं है ? सब कोई (समस्त ब्रह्मांड जिसकी बात कहते रहते हैं वही तो समर्थ है श्रीर दान करने वाला स्वामी है। कबीर कहता है, संसार में पूर्ण वही है जिसके हृदय में (हरि के श्रातिश्क्त) श्रीर कोई दूसरा (स्वामी) नहीं है।

38

किसका पुत्र, किसका पिता, किएका कौन है! कौन मरता है, कौन तुःख देता है, यह हरि ही एक ऐंद्रजालिक है, ऋोर उसी ने संसार में यह माया फैला रक्खी है। हाय मैना, मैं उस हरि के वियोग में कैसे जी सकती हूँ। (इसे आत्मा का कथन मानना चाहिए।) किसका कौन पुरुप है छोर किसकी कान छी है ? इस तत्व को शरीर रहते बिचार लो। कथीर कहता है कि मेरा मन तो इसी ठम से माना है— यही ठम मुक्ते पसंद आया है) जब मैं इस ठम को पहिचान लेता हूँ तो उसकी सारी ठम विद्या (माया मेरी आँखों से दूर हट जाती है।

४०

श्रव मुक्ते राजा राम की सहायता मिल गई है । जिस कारण मैंने जन्म श्रीर मरण (के पाश) काटकर परम गित प्राप्त की है। मैंने श्रपने को साधुश्रों की संगति में लीन कर लिया है । श्रीर पंच दूतों (इंद्रियों) से श्रपने कां छुड़ा लिया है । मैं श्रपनी जिह्वा से श्रमुतमय नाम का जाप जपता हूँ श्रीर मैंने श्रपने कां (प्रभु का) बिना मोल का दास बना लिया है। सतगुरु ने मुक्त पर विशेष उपकार किया है । उन्होंने मुक्ते संसार-सागर से निकाल लिया है । उनके चरण-कमलों से मेरी प्रीति लग गई है श्रीर मेरे चित्त में गोविन्द का दिनों दिन निवास होता है । माया का जलता हुश्रा श्रगर बुक्त गया श्रीर नाम का सहारा होने से मन में संतोष हुश्रा । मेरे स्वामी प्रभु जल-थल में व्याप्त हो रहे हैं श्रीर जहाँ मैं देखता हूँ वहीं मुक्ते मेरे श्रंतर्यामी दीख रहे हैं । मैंने श्रपनी भिक्त स्वयं ही हढ़ की है क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार मुक्ते मिल गए हैं । कबीर का स्वामी

ऐसा गरीव निवाज़ है कि जिस पर वह कृपा करता है वही परिपृर्ण हो जाता है।

#### 88

जल में छूत है, थल में छूत है श्रीर किरणों में भी (ग्रहण के श्रवसर पर) छूत है। जन्म में भी छूत है, श्रीर फिर मरने में भी छूत है। इस प्रकार त्ने स्तक से जल कर (परज कर) श्रपना नाश कर लिया। कह तो रे पंडित, कौन पिवत्र है रे मेरा मित्र बन कर ऐसा ज्ञान गाता फिरता है! श्रांखों में भी छूत है (कहीं श्रूद्ध की दृष्टि न पड़ जाय) बोली में छूत है (कहीं श्रूद्ध से बात न हो जाय) श्रीर कानों में भी छूत है। (कहीं श्रूद्ध की बात कान में न पड़ जाय)। उठते बैठते तुमें छूत लगती है। यहाँ तक कि भोजन में भी छूत पहुँच जाती है। इस प्रकार कर्म-बंधन में फँसने की विधि तो सभी कोई जानते हैं, मुक्क होने की विधि कोई एक ही जानता है। कबीर कहता है कि जो राम को हृदय में विचारते हैं उन्हें छूत नहीं लगती।

### 83

हे राम, यदि तुम्हें ऋपने भक्त का ध्यान है तो एक भगड़ा सुलभा दो। यह मन बड़ा है या वह जिसमें मन ऋनुरक्त है ? राम बड़ा है, या वह जो राम को जानता है ? ब्रह्मा बड़ा है या वह जिसे उसने उत्पन्न किया है ? वेद बड़ा है या वह जहाँ से वह उत्पन्न हुऋग है ? कबीर कहता है कि मैं (इस भगड़े से ही) उदास हो गया हूँ। (मैं पूछता हूँ) तीर्थ बड़ा है या हरि का दास ?

## 83

ए भाई, देखो ज्ञान की आँधी आई है। माया से बाँधी हुई यह अम की सारी टट्टी उड़ गई है। द्विविधा की दो थूनियाँ (बोभ रोकने वाले खंभियाँ) गिर पड़ीं और मोह का बलेंडा (म्याल) टूट गया। तृष्णा की छानी पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ी और दुबुर्द्धि का भांडा फूट गया। इस आँधी के बाद जो जल बरसा उसी से यह तेरा भक्त भीग गया।

कबीर कहना है कि जब उदय होते हुए सूर्य को पहिचाना तो मन प्रकाशित हो उटा। (यहाँ सूर्य का तात्पर्य ब्रह्म-ज्ञान से है।)

88

न हरिकायह सुनता है, न हरि का गुण गाता है। केवल बकवाद ही में आकाश को (पृथ्वी पर) गिराना चाइता है। ऐसे लोगों से क्या कहा जाय १ जिन्हें प्रभु ने भक्ति से बर्ज्य कर रक्खा है, उनसे हमेशा हरते ही रहना चाहिए। स्वयं तो एक चुल्लू भर पानी नहीं दे सकते और उसकी निंदा करते हैं जिसने पृथ्वी पर गंगा बहा दी है। वे लोग उठते-बैटते कपट-चक्र चलाते हैं। स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। बुरी चर्चा को छोड़ कर और कुछ जानते ही नहीं हैं। स्वयं ब्रह्मा भी यदि युछ कहे तो वे उसे नहीं मान सकते। स्वयं तो अपने को खोते हैं, दूसरों को भी खोते हैं। वे आग लगाकर स्वयं उस घर में सोते हैं। स्वयं तो काने हैं किंतु दूसरों पर हँसते हैं। उन्हें देखकर क्यार केवल लिजत ही होते हैं।

#### ४५

पितरों के जीवन काल में उनपर श्रद्धा तो रही नहीं श्रय उनके मर जाने पर उनका श्राद्ध करते हैं! फिर बेचारे पितर भी क्या कुछ पाते हैं? (श्राप्त की चीज़ तो) कौ वे श्रीर कुत्ते ही खाते हैं। कोई मुफे बतला भी तो दे कि कुशलता क्या है? कुशल कुशल करते तो सारा संसार नष्ट हो रहा है! (केवल कहने से ही) कैसे कुशलता हो सकती है? मिट्टी के देवी या देवता बनाकर उसके श्रागे जीवों का बिलदान करते हैं। तुम्हारे पितर तो ऐसे हैं कि श्रपनी कही हुई (माँगी हुई) चीज़ भी नहीं ले सकते। जो लोग निर्जीव की पूजा के लिए सजीव का बिलदान करते हैं उनके लिए श्रांतिम-काल बहुत भयानक है। ये संसारी लोग तो राम-नाम की गित न जान सकने से भय में डूबे पड़े हैं। देवी देवता को पूजते हुए घूमते तो हैं किंतु परब्रह्म को नहीं मानते। कबार कहता है कि उनकी बुद्ध जागत नहीं हुई श्रीर के

# विषय-वासना में ही लिपटे पड़े हैं।

## ४६

जी जीते हुए मरता है श्रीर मन कर फिर जीवित हो उठता है उसे ही श्रून्य में समाया हुश्रा ममफना चाहिए। श्रीर जो इस माया में निरंजन रूप होकर रहता है, वह फिर संसार-सागर (योनि रूप से) नहीं पाता। रामरूपी दूध को इस प्रकार मथना चाहिए कि गुरु के श्रादेशानुसार मन स्थिर रहे, तभी इस रीति से श्रमृत पिया जा सकता है। गुरु का बाण-त्रज्ञ कुशलता से हृदय वेध देता है जिससे उसके पद का श्रथ प्रकाशित हों उठता है। वह गुरु शक्ति (शाक्रमत) के श्रॅथेरे में रस्ता के भ्रम से रहित होकर निश्चल रूप से शिव स्थान (बनारस) में निवास करता है। वही बिना बाण के धनुष चढ़ा सकता है जिससे उसने हे भाई, यह संसार भेद रक्खा है। उसका शरीर दशों दिशा की श्रंतिहित पवन (प्राणायाम) से श्रांदोलित होता रहता है श्रीर (ईश्वर से) उसकी श्रनुरिक का सूत्र जुड़ा रहता हैं। उसी के उपदेश से) निर्विकार मौन में लीन मन शून्य में समा सकता हैं श्रीर द्विविधा श्रीर बुरी बुद्धि भाग जाती है। कबीर कहता है कि राम नाम में श्रनुरिक होने के कारण सैने एक विचित्र श्रनुभव के दर्शन किए।

### ४७

हे बैरागी, पवन को उलट कर (प्राणायाम कर) शरीर के ब्रांतर्गत छः चकों को (कुंडलिनी के द्वारा) वेध कर अपनी सुरित (ब्रात्मा) में शूत्य (ब्रह्म-रंघ) के प्रति अनुराग उत्पन्न कर और ब्रह्म) ब्राता है न जाता है न मरता है न जीता है, उसे खांज। मेरे मन, तू उलट कर अपने आप में समा जा। गुरु की कृपा से तुभे दूसरी ही बुद्धि मिल गई नहीं तो तू अभी तक वेगाना ही था। जो जैसा मानते हैं उसके अनुसार उन्हें पास रहने वाला ब्रह्म दूर और दूर रहने वाला ब्रह्म पास मालूम देता है। जिन्होंने ब्रह्म-रस का पान किया है, वे जानते हैं कि आरी का जल उलट कर बरेडा (छानी) का जल हो जाता (श्रर्थात्

उनकी बाह्य इंद्रियाँ अन्तमुं खी हो जाती हैं। (हे मन) तेरे निगुं ण रूप का रहस्य किससे कहूँ ? (जो उसे समभ सके ऐसा क़ोई विवेकी (ज्ञानवान) ही होगा। कबीर कहता है कि जैसा पलीता देता है, उसे उसी प्रकार की आग दीखती है।

#### XC

'सहज' की ऐसी विचित्र कथा है जो कही नहीं जा सकती। वहाँ न वर्षा है, न सागर, न धूप, न छाया न उत्पत्ति ग्रौर न प्रलय ही है। जीवन है न मृत्यु, न वहाँ दुःख का श्रनुभव होता है न सुख का। वहाँ शून्य की जाग्रित श्रौर समाधि की निद्रा दोनों ही नहीं है। न वह तोली जा सकती है, न वह छोड़ी जा सकती है, न वह हल की है, न भारी। उसमें ऊपर नीचे की कोई भावना नहीं है, वहाँ रात श्रौर दिन की स्थित नहीं है। न वहाँ जल है, न पवन। श्रौर वहाँ श्रांग्र भी नहीं है। वहाँ तो एकमात्र सत-गुरु का साम्राज्य है। वह श्रगम है, इंद्रियों से परे है, केवल गुरु की कृपा से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। कबीर कहता है कि मैं श्रपने गुरु की बिल जाता हूँ। उन्हीं की श्राच्छी संगति में मिलकर रहना चाहिये।

### 38

हमारा राम एक ऐसा नायक (व्यापार करने वाला) है कि उसने सारे संसार को बनजारा (व्यापार करने वाला) बना दिया है। उस संसार ने पाप श्रोर पुरुष के दो बैल ख़रीदे श्रोर पवन (साँस) की पूँजी सजाई। उसने शरीर के भीतर तृष्णा की गोंनि भर दी, इस प्रकार उसने श्रपना टांडा ख़रीदा। (उसे रोकने के लिए) काम श्रोर कोध कर-वस्त करने वाले हुए श्रोर मन की भावनाएँ डाकू बन गई। पंच तत्व मिलकर उससे श्रपना इनाम वस्त करते हैं, इस प्रकार यह टांडा (भवसागर) के पार उतरा। कबीर कहता है कि ऐ संतो सुनो, श्रव ऐसी परिस्थिति श्रा गई है कि घाटी (भक्ति-पथ) पर चढ़ते समय एक बैल (पाप) थक गया है। श्रव तुम श्रपनी (तृष्णा की) गोंनि फेंक कर

# श्रागे चल पड़ो।

40

नैहर (पेवकडै) में केवल चार दिन रहना है, फिर तो प्रियतम (साहरडै की सेवा में जाना होगा। यह बात ग्रंधे लोग नहीं जानते क्योंकि वे मूर्ख स्त्रौर स्त्रज्ञानी हैं। प्रेयसी स्त्रपना साज-सामान बाँधकर खड़ी है। क्योंकि बिदा कराने के लिए पाहुने ब्राए हुए हैं। वहाँ जो तलाई (छोटी सरोवरी) दीख पड़ रही है, उसने पानी लेने के लिए किस रस्मी की त्र्यावश्यकता है ? (त्र्यर्थात् ब्रह्म-ज्ञान के स्रोत का जल लेने के लिए किसी ग्रंथ रूपी रस्सी की आवश्यकता नहीं है।) यदि उसी च्या रस्सी टूट जाय तो पनिहारी (स्रात्मा) उठ कर चली जाती है। यदि स्वामी कृपा करे ग्रौर दयालु हो जाय तो ग्रपना सारा कार्य सँवर जाय। सौभाग्यशालिनी तां उसे ही समभना चाहिये जो गुरु के शब्द का विचार करे। (अन्य स्त्रियाँ तो) कर्म-बंधन (किरत) में बँधी हुई हैं, उसी में वे घूमती फिरती हैं और उसी प्रकार की बातें कहती हैं, वे वेचारो क्या करें ! (परिणाम यह होता है कि) कि वे निराश होकर (इस संसार से) चल खड़ी होती हैं श्रीर उनके चित्त में किंचित् भी धैयं नहीं रहता। कबीर की शरण में जाकर हरि के चरणों से लगी श्रौर उसका भजन करो।

# ५१

योगी कहते हैं कि योग ही अच्छा और अयस्कर है, और कोई दूसरा (संप्रदाय) ठीक नहीं है। छंडित और मुँडित (जिन्होंने शरीर और सिर के बाल मुड़ा लिये हैं) और एक शब्द में विश्वास रखनेवाले यही कहते हैं कि हम लोगों ने सिद्धि प्राप्त करली है। (परंतु सच बात यह है कि) हिर के बिना सभी अज्ञानी लोग अम में भूले हुए हैं। अपने को मुक्त कराने के लिये जिस किसी की शरण में जाओ वही अनेक बँधनों में बँधा हुआ है। उनकी (बतलाई हुई) विधि तो जहाँ से उत्पन्न हुई थी, वहाँ ही समा गई और उसी समय विस्मृत हो गई। फिर भी पंडित

गुणी श्रीर शूरवीर तो यही कहते हैं कि हम ही (ज्ञान का) दान करने वाले हैं श्रीर हम ही बड़े हैं। (यों तो) जिसे समभात्रा वहीं समभता है श्रीर विना समभे संसार में रहता कौन है ? (किंतु) सतगुरु के मिलने से ही श्रंधकार से बचा जा सकता है श्रीर (उसकी बतलाई हुई) इन्हीं रीतियों में ज्ञान का माण्क प्राप्त होता है। दाहने श्रीर वाएं विकारों को छोड़ कर यहाँ वहाँ की बातों में न उलभ कर) संधि हरि के चरणां में हढ़ता पूर्वक रहना चाहिए। कवीर कहता है कि जब गूँगा गुड़ खा लेता है तो पूछने पर वह क्या कह सकता है ! (इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञान का श्रनुभव करने वाला क्या बतलाए कि उसकी श्रनुभृति क्या है!)

## प्रर

(शरीर केनष्ट होने पर) जहाँ जो कुछ था वहाँ अब कुछ नहीं है— पाँच तत्व भी वहाँ नहीं रह गए। ए बंदे, मैं पूछता हूँ कि इडा, पिंगला और सुषुम्एा ये (नाड़ियाँ) आवागमन में कहाँ चली जाती हैं? तागा (साँस) टूटने पर आकाश (ब्रह्म-रंश्र) नष्ट हो जाता है। फिर यह तेरी बोलने की शक्ति कहाँ समा जाती है ? यही संदेह मुफे प्रति-दिन कष्ट देता है और मुफे कोई समफा कर नहीं कहता। (इस माया में) जहाँ न तो ब्रह्मांड है, न पिंड और निर्माण कर्चा भी नहीं है। (समस्त सुष्टि कां) जोड़ने वाला तो सदा अतीत है। फिर यह अतीत कहो किसमें रहता है ? विनाश होने के पूर्व तक न तो तेरे) जोड़ने से कुछ जुंगा और न (तेरे) तोड़ने से कुछ ट्ट ही मकेगा। फिर कौन किसका स्वामी है, कौन किसका सेवक है और कौन किसके पास जाता है ? कबीर कहता है मेरी तो ब्रह्म से लव लग रही है और मैं दिन रात वहीं निवास करता हूँ। उसका रहस्य तो वेवल वहा जानता है क्योंकि एक वही अविनाशी है।

# ५३

श्रुति श्रौर स्मृत ही मुक्त योगी के कर्णी (कान का श्राभूषण) श्रौर मुद्रा (कानों में पहनने का स्फटिक कुंडल) है श्रौर समस्त बाहर

का घेरा (चितिज) ही मेरा पहनने का वस्त्र (खिंथा) है। मेरा उठना बैटना शून्य गुफा (ब्रह्म रघ्र) ही में है ऋौर मेरा सप्रदाय कर्मकांड (कलप) से रहित है। मेरे राजन्, मैं ऐसा बैरागी श्रौर योगी हूँ जिसकी शोक से रहित होने के कारण, मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मांड ग्रौर उसके खंड मेरी सिंगी (सींग की तुरही है स्त्रीर पृथ्वी (मिह) मेरा बदुवा है; सारा संसार ही भस्म से परिपूर्ण है। भूत, वर्तमान त्र्यौर भविष्य इन तीन च्लों में ही मेरी ताड़ी (त्राटक) लगी हुई है। त्रौर इन तीनों को पलटने में ही (भविष्य को वर्तमान या भूत, भूत को वर्तमान या भविष्य, वर्तमान को भृत या भविष्य इन बंधनों से छ्रूटता हूँ श्रौर सर्वव्यापी हो जाता हूँ। युगों युगों से सरस्वती ने जिसे सजाया है ऐसे मन ऋौर पवन को मैंने ऋपना तूँचा बना लिया है। इससे मेरी शरीर की तंत्री स्थिर हो गई श्रीर श्रनाहत नाद की जो वीणा वजी उसका स्वर कभी नहीं टूटा । इसे सुनकर सुनने वालों के मन त्रानंद से परिपूर्ण हो गए श्रीर माया श्रस्थिर हो उठी कबार कहता है कि (मेर सदश) जो वैरागी खेल जाता है (अपने जीवन में ऐसे प्रयोग करता है) उसका आवागमन छूट जाता है।

## 48

नौ गज, दस गज श्रौर इकीस गज की एक पुरिश्रा तानी गई (श्रर्थात् नारी पर ताने श्रोर बाने को बुनने से पहिले फैलाया। यहाँ नौ गज श्रौर दस गज बाने के लिए श्रौर इकीस गज ताने के लिए मानना चाहिए उस पुरिश्रा के फैलाव में साठ सूत रक्खे गए श्रौर उसमें नव खंड डालकर राछ के द्वारा बहत्तर भाग किए गए। इस प्रकार इस करघे पर बहुत बस्त्र लगा। यह बस्त्र बिनवाने के लिए (माँ) चली लेकिन जुलाहा घर छोड़कर जा रहा है। (उसका कारण यह है कि न तो कपड़ा करघे के बेलन पर लिपटता हे श्रौर न बह मोर—(लकड़ी की कमचियों के सहारे। श्रादि से ठीक तरह सधा ही रहता है क्योंकि श्रिधिक माँड लग जाने से ढाई सेर कपड़ा पाँच सेर हो गया है। (यदि

बुनने की सुविधा के लिए माँड कम लगाया जाय श्रीर) ढाई सेर को पाँच सेर न किया जाय तो वह भगड़ालू स्त्री भगड़ा करने लगती है। (वह भगड़ा इसलिए करती है कि यदि मेरा कपड़ा ऋधिक भारी होगा-वास्तव में हो ढ़ाई सेर ही लेकिन यदि वह पाँच सेर के वज़न का हो जाय तो पैसे ग्राधिक मिलेंगे लेकिन वेचारे जुलाहे की मुसीबत यह है कि यदि वह कपड़ा भारी करने के लिए माँड श्राधिक लगाता है तो या तो कपड़ा करवे में नहीं लिपटता या कोशिश करने पर भी खिंचाव में भोल था जाता है। सूत का फैलाव तुला नहीं रहता।) फिर कहीं दिन को भी बैठकर बुना जाता है ? दिन का बाज़ार (बैट या पैठ) है जहाँ श्रच्छे अच्छे ख़रीद करने वाले मालिक श्राते हैं उनसे ही बरकत होती है। यह कोई वक्त है कपड़े बुनने का ? इस समय यहाँ क्यों कपड़ा बुनवाने के लिए ऋाई है ? (प्रात:काल कपड़े बुनने का ऋच्छा समय होता है।) फिर पास रक्खा हुआ पानी का यह कूँडा भी फूट गया जिससे सारी पुरिया भीग गई। इसीलिए जुलाहे को गुस्सा आ गया फिर बाने को बुननवाली जो ढरकी (Shutile Cock) है वह भी ख़राब हो गई है। या तो उससे तागा ही नहीं निकलता या यदि निकलता है तो उलभकर रह जाता है। (फिर जुलाहे को भँ भलाहट क्यों न हो ? कबीर कहता है कि ऐ पगली ! (बेचारी) तू यह सारा पसारा छोडकर जीवन विता।

## 44

एक (श्रात्मा की) ज्योति उस (एक परब्रह्म की) ज्यंति से मिल गई। श्रव श्रीर कुछ हो श्रथवा न हो। जिस घट (शरीर) में राम नाम की उत्पत्ति नहीं होती वह घट फूट कर नष्ट हो जाय तो श्रव्छा है। ऐ संदर सावले राम, मेरा तुक्तमें श्रनुरक्त हो गया है। साधु मिलने से ही सिद्धि होती है इसमें चाहे योग हो या भोग हो। इन दोनों के संयोग से ही राम-नाम से संयोग हो सकता है। लोग समक्तते हैं कि (जो कुछ मैं कह रहा हूँ) यह एक साधारण गीत है, किंतु वस्तुत: यह ब्रह्म-विषयक विचार है जो काशी में मनुष्य को मरते समय दिया जाता है। गाने वाला ऋौर सुनने वाला चाहे जो कोई हो, लेकिन तू हिर के नाम से चित्त लगा। ऋौर ऐसा करने से—कवीर कहता है कि—परम गित की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता।

## प्रद

जिन्होंने (श्रपने बचने का) यत किया, वे सब इूब गए। इस प्रकार भव-सागर को वे लोग पार नहीं कर सके । कर्म, धर्म श्रौर श्रीर श्रनेक संयम करते हुए श्रहंकार की बुद्धि ने उनका मन जला दिया। जो साँस ऋौर भोजन का देने वाला स्वामी है उसे तूने मन से क्यों भुला दिया ? तेरा जन्म हीरा ऋौर लाल (जैने ऋनभ्य रत्नो) की भाँति श्रमूल्य है, उसे तूने कौड़ी (साधारण ममता श्रीर मोह) के बदले दे रक्खा है ! तुभे तृष्णा, तृषा भृख और भ्रम कष्ट देते हैं किंतु इन कष्टों का विचार तू हदय में नहीं करता। तेर मन में केवल मतवाला मान ही रह गया, तूने गुरु के शब्दों को कभी हृदय में धारण नहीं किया। स्वाद से आकर्षित होकर इंद्रियों ने तुभे रस की आर प्रेरित कर दिया और तू विकार से भर हुए यौवन का रस लेता फिरता है। कर्मकांड से तू (बुंग) संतों के संग में केवल लोह श्रौर काष्ठ की माला (त्र्यौर साधुत्र्यों के त्र्याभूषण त्र्यादि ही हृदय में धारण करता है। अनेक योनि और जन्मों में भ्रमित होकर भागते हुए इम थक गए श्रीर दुख: सहन करते हुए भी श्रव हम शिथिल हो गए । कबीर कहता है कि अब तो गुरु के मिलने से ही महारस (ब्रह्मानंद) मिलेगा ऋौर प्रेम-भक्ति के सहारे इस (भव-सागर) से निस्तार होगा ।

## ५ ७

कच्चे भराव की तरह यह पागल मन ऐसी हस्तिन है जिसने श्रपनी गित में ईश्वर की रचना कर डाली है। (ग्रथवा हे पागल मन! कच्चे भराव की तरह यह शरीर की हांस्तिन ऐसी है जिसने ग्रपनी बुद्धि के विकास में स्वयं ईश्वर की सृष्टि कर डाली है) श्रीर काम-

वासना के हाथी उसके वश में इस प्रकार त्या गए हैं कि ऋंकुशों की मार सिर पर सहन करते हैं (लेकिन हटते नहीं।) हे पागल मन, तू विषय वासनात्रों से बच ब्रौर समभ कर हिर से प्रेम कर। निर्भय होकर हरिका भजन न करने से राम रूपी जहाज पकड़ में नहीं श्राता । हे पागल मन, तूने हाथ पसार कर (विषय-वासनात्रों को) उसी प्रकार मुट्टी में पकड़ लिया है जिस प्रकार बंदर (सकरे मेंह के बरतन में से। अनाज मुट्टी में भर कर निकालना चाहता है। लेकिन छूटने में किटनाई होने से (वह पकड़ा जाता है श्रौर) घर घर के दरवाज़ें नाचता फिरता है। हे पागल मन, माया का व्यवहार तो जैसे (सेमर की) नलनी है जो (देखने में अत्यंत आकपेक है किंतु भीतर रुई भरी रहने के कारण रस-हीन है) सुगों को आकर्षित कर लेती है। और उस माया का विस्तार उसी प्रकार है जैसे कुसुंभी रंग का जो पानी पड़ते ही फैलता जाता है। हे पागल मन, तूने स्नान करने के लिए अनेक तीर्थ बनाए ऋौर पूजने के लिए बहुत से देवता ऋों को बनाया। लेकिन कवीर कहता है कि हे पागल मन, इन से तू संसार से मुक नहीं हो सकता। तुभे मुक्ति तो हरि की सेवा से ही मिल सकती है।

## प्रद

(राम-नाम का धन इस प्रकार है कि) न तो उसे अप्रि जलाती है, न वायु अपने में लीन करता है ग्रांर न चोर उसके समीप आ सकता है। इसिलए राम-नाम के धन को संचित करना चाहिए, क्योंकि वह धन कहीं नहीं जा सकता। हमारा धन तो माधव, गोविंद और धरणीधर है। इसी को वास्तव में धन कहना चाहिए। जो सुख गोविंद प्रभु की सेवा में मिलता है, वह सुख राज्य (करने में भी नहीं प्राप्त हो सकता। इस धन के लिए शिव सनक आदि खोजते खोजते वीतरागी हो गए! यदि सुकुंद को मन मान लिया जाय और नारायण को जिह्वा, तो यम का बंधन किसी प्रकार भी (गले में) नहीं पड़ सकता। मेरे गुरु ने ज्ञान और भक्ति का धन मुके दिया इस कारण उनकी सुबुद्धि में ही मेरा

मन लग गया। जो मन स्वयं तो (विषय-वासना श्रों में) जल रहा है किंतु (ईश्वर-ज्ञान रूपी) जल-थंभन के लिए दौड़ रहा है। (श्रर्थात् विषय-वासना श्रों में जलते हुए भी ईश्वर की श्रानुभृति रूपी शीतल जल को श्राने से रोक रहा है) उसका भ्रम-बंधन का भय भाग गया। (श्रर्थात् वह संसार में ही लीन हो गया।) कबीर कहता है कि ऐ कामदेव के मद से उन्मत्त (मनुष्य), तू श्रपने हृदय में विचार कर देख। तेरे घर में लाखों श्रीर करोड़ों घोड़े श्रीर हाथी हैं। (तुभे इतना सुख नहीं है जितना मुभे है क्योंकि) मेरे घर में केवल एक मुरारी ही हैं।

प्रध

जिस प्रकार बंदर है जो हाथ की मुट्ठी चनों में भर लेता है और लोभ से नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार यह मनुष्य है। वह लालच से तरह तरह के काम करता फिरता है और उन्हों के अनुसार बार बंधन में पड़ता है। इस प्रकार भिक्त के बिना उसका जीवन व्यर्थ ही गया। साधु-संगित और भगवत्-भजन बिना उनके लिए कहीं भी सुख नहीं रह सका। जिस प्रकार उद्यान में फूल फूलते हैं और उनकी सुगंधि कोई नहीं लेता। (काल उन्हें नष्ट कर देता है।) उसी प्रकार जीव अनेक योनियों में अमण करता है और काल बार बार उन्हें नष्ट करता है। यह धन, यौवन, पुत्र और स्त्री केवल दृश्य-मात्र के रूप में मनुष्य को दिये गए हैं। उन्हों में यह मनुष्य अटक कर उलभ गया है, वह इंद्रियों से प्रेरित जो हो गया है। जीवन की अवधि ही अगिन है, और यह शरीर जिसका चारों और से श्रीगर किया गया है एक तिनके का महल है (जो पल्ल भर में जल जायगा।) कवीर कहता है कि भव-सागर पार करने के लिए मैंने सत्गुरु की शरगा ली है।

६०

मैले पानी ऋौर उज्ज्वल मिट्टी से इस शरीर की प्रतिमा बनाई गई है। न मैं कुछ हूँ और न कोई चीज़ ही मेरी है। यह शरीर, यह संपत्ति ऋौर यह समस्त आनन्द हे गोविन्द, तेरा ही है। इस मिट्टी में पवन का समावेश किया श्रौर गोविंद ने यह माया-प्रपंच चलाया है। कुछ लोगों ने श्रसंख्य धन का संचय किया है किंतु श्रंत में उनकी भी कपाल-किया मिट्टी के घड़े फोड़ने की भांति की गई। कबीर कहता है है कि श्रंत में श्रोसारे में (मकान से हट कर) [खुदे हुए गढ़ें (नींव में उसका श्रंत होता है] श्रौर वह श्रहंकारी च्ला भर में नष्ट हो जाता है।

६१

ऐ जांव, राम को इस भाँति जपो जिस भाँति श्रुव श्रौर प्रहाद ने हिर का जाप किया था। हे दीनदयालु, मैंने एक मात्र तेरे भरोसे ग्रपने समस्त परिवार को जहाज़ पर चढ़ा लिया है। (श्रव इस भव-सागर से तू ही पार लगा।) तू जिसमें चाहे उससे श्रपनी श्राज्ञा मनवा किंतु इस जहाज़ को तूपार लगा दे। गुरु के प्रसाद से मेरे हृदय में ऐसी बुद्धि समा गई है कि मैं श्रावागमन से रहित हो गया हूँ। कवीर कहता है कि एक सारंगपाणि (राम) का ही तू भजन कर। भव-सागर के इस पार श्रौर उस पार सभी जगह वही एक दानी है।

8

(पिछली) योनि को छोड़ कर जब मैं इस जग में छाया तो इस संसार की हवा लगते ही मैं अपने स्वामी को भूल गया। अतः है जीव, तू हिर के गुण गा। (यह छाश्चर्य तो देख कि) तू गर्भ-योनि में ऊपर (मुख किए हुए) तप करता था। फिर भी जठराग्नि में तू सुरिच्चत रहा। तू चौरासी लच्च योनियों में घूम कर छाया है। (अब तू ऐसा भजन कर कि) इस योनि से छूट कर तुभे किसी और जगह न जाना पड़े। कबीर कहता है कि तू सारंगपाणि (राम) का भजन कर जो न छाते हुए दीखता है और न जाते हुए ज्ञात होता है। (अर्थात् जो सदैव स्थिर और चिरंतन है।)

६३

न तो स्वर्ग-निवास की ऋभिलाषा करना चाहिए, न नर्क-निवास से डरना चाहिए जो कुछ होना होगा, वह तो होगा ही, मन में ऋाशा ही

क्यों की जाय? (केवल) राम का गुड़ गाना चाहिए जिससे परम-पद की प्राप्ति हो। जप क्या है ? तप क्या है ? संयम क्या है ? व्रत श्रोर स्नान क्या है ? जब तक कि भगवान के भक्ति-भाव की युक्ति न जानी जाय ! न तो संपत्ति देख कर प्रसन्न होना चाहिए श्रोर न विपत्ति देखकर रोना चाहिए। जैसी संपत्ति है, वैसी विपत्ति है। श्रोर होगा वही जो ईश्वर द्वारा निदिष्ट है। अवीर कहता है कि श्रब मुक्ते ज्ञात हो गया कि (वह ब्रह्म) संतों के हृदय के भीतर है। वस्तुतः सेवक वहीं है श्रोर सेवा उसी की श्रच्छी है जिसके हृदय में मुरारी (ब्रह्म) निवास करते हैं।

## ६४

र मन, तेरा कोई नहीं है, तू व्यथं ही (श्रीरों का) भार मत खींच यह संसार तो वैसा ही है जैसा पन्नी का चन्न बसेरा। मैंने तो राम रस पी लिया है जिससे (संसार की विषय वासना के) श्रन्य रस भूल गए हैं। दूसरों के मरने पर रोने से क्या लाभ ! जब स्वयं श्रपनी स्थिरता नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह श्रवश्य नष्ट होगी। इसलिए (मैं क्यों रोऊँ !) मेरी बलाय दुखी होकर रोय! जहाँ जैसी सृष्टि है ब्रह्म ने वैसी ही (श्रवस्था के श्रमुकूल) उसकी रचना की है। किंतु लोग उसका (श्रमुचित रूप से) रस पीने में लगे हुए हैं। कबीर कहता है कि हे बैरागी, तू श्रपने चित्त में जायित लाकर राम का स्मरण कर श्रथवा कबीर कहता है कि हे चित्त, तू चैतन्य होकर वीतराग से राम का स्मरण कर।)

## ६५

कामिनी श्रांखों में श्रांस भर कर श्रोर लंबी साँस लेकर (श्रपने स्वामी का) मार्ग देख रही है। न तो (श्रिधक श्रश्रुश्रों से) उसका हृदय भीगता है। (इस डर से कि श्रिधक श्रश्रुश्रों से नेत्र-ज्योति धूमिल न पड़ जावे) श्रोर न श्रपने स्थान से उसका पैर हटता है, (न कहीं जाती है, इस डर से कि न जाने कब उसके स्वामी उसे दर्शन देने चले श्रावें उसे तो एक-मात्र श्रपने (स्वामी) हिर के दर्शन पाने की श्राशा है।

ए काले काग, तू क्यों नहीं उड़ जाता ? जिससे मुफे अपने प्यारे राम शीघ ही मिल जावें ? कबीर कहता है कि जीवन के मोत्त के लिए हरि की भिक्त करनी चाहिए। एक नारायण के नाम का आधार ही लिया जाय और जिह्वा से राम में ही रमण किया जाय (या जिह्वा से राम-नाम ही उच्चारण किया जाय।)

## ६६

श्राम-पास तुलसी के घने वृद्ध हैं। बीच में बनारस गाँव है। इसका सौंदर्य देख कर (परमात्मा रूपी) ग्वालिनि मोहित हो गई है। (कबीर कहने हैं कि ऐ ग्वालिनि, तू यहीं निवास कर) मुफे छोड़ कर कहीं भी श्राना-जाना छोड़ दे। हे (प्रभु) सारंगधर, मेरा मन तुम्हारे ही चरणों में लग गया है। तुम तो उसीको मिलते हो जो परम सौना-ग्यशाली है। यों तो समस्त वृंदायन के मन को हरने वाले कृष्ण गोपाल गायें चराते हुए (ईश्वर माने जाते हैं) किंतु ऐ सारंगधर, तुम जिसके स्वामी हो, वह मैं हूँ श्रौर मेरा नाम कबीर है।

## ६७

कितनों ही ने बहुत से वस्त्र पहिन रक्खे हैं श्रौर कितनों ही ने वन में वास कर लिया है किंतु ऐ मनुष्य, ईश्वर से घोखा करने में तुम्हें क्या मिला ? जल में श्रपना शरीर हुवाने से तुम्हें क्या लाभ हुश्रा ऐ जीव, मैं जानता हूँ कि तू नष्ट होगा। श्ररे मूर्ख, श्रविगत (ब्रह्म) को समभा। मैंने जहाँ जहाँ देखा फिर वहाँ दूसरी बार दृष्टि भी नहीं की क्योंकि सभी) माया के साथ लिपटे हुए हैं ज्ञानी, ध्यानी तो बहुत उपदेश करने वाले हैं श्रौर यह सारा संसारा एक प्रपंच ही है। कबीर कहता है कि एक राम-नाम के बिना यह संसार माया से श्रंघा हो रहा है।

## ६८

रे मन, तू अपना भ्रम छोड़ दे और निस्संकोच होकर प्रकट रूप से कार्य कर। (समभ ले कि) तू इस माया से दंडित किया गया है। क्या शूरवीर कभी सम्मुख संग्राम से डरता है। या सती स्त्री क्या कभी (भंडार) संपत्ति का संचय करती है ? रे पागल मन, तू अपनी अस्थिरता छोड़ दे । जब तूने अपने हाथ में (सत्य-व्रत) का सिधीरा ले रक्षा है तब अपने को जला कर समाप्त कर देन में ही तुफे सिद्धि मिलेगी। संसार काम, कोध और माया से प्रसित हं कर इसी प्रकार असमंजस या अड़चन में पड़ा हुआ है । इसलिए कबीर कहता है कि उच्चाति-उच्च राम को मैं कभी नीं छोड़ेगा।

# इह

तेरा आजा-पत्र मेरे सिर-माथे है। उस पर फिर मैं क्या विचार करूँ गा ? तू हो नदी है, तू हो कर्णधार है और तुभी से मेरा निस्तार होगा। ऐ बंदे, तेरा अधिकार तो केवल वंदना करने में हो है। स्त्रामी चाहे क्रोध करे या प्यार करं। तेरा नाम ही मेरा आधार है। (इसका परिणाम यह होगा कि) आग भी फून की भौति हो जायगी। कवीर कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर का गुलाम हूँ। चाहे मारो, चाहे जिलाओ।

#### 190

चौरासी लाख जीवों की योनियों में भ्रमण करते हुए नंद (कृष्ण का पिता) बहुत थक गया। उस बेचारे का बड़ा भाग्य था कि (उसके घर में) भक्तों के लिए अवतार लिया गया। तुम जो (कृष्ण को) नंद का पुत्र कहते हो तब (मैं पूछता हूँ कि नंद किसका पुत्र था? पृथ्वी आकाश और दसों दिशाएं नहीं थीं तो यह नंद कहाँ था? बस्तुतः 'निरंजन' तो उसी का नाम है जिस पर न तो संकट पड़ते हैं और न जो योनियों में भ्रमण करता है। कबीर का स्वामी तो ऐसा देवता है जिसके न माता है और न पिता।

## ७१

ऐ लोगो, मेरी निंदा करो, मेरी निंदा करो। निंदा तो भक्त को बहुत प्यारी है। उसके लिए तो निंदा ही पिता है और निंदा ही माता। यदि निंदा होती है तो (समभ लो कि) वैकुंठ जाना (निश्चित) है स्रौर

नाम के तत्व को मन में स्थान देना भी (निश्चत) है। यदि निंदा होती है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। (दूसरे शब्दों में) हमारे (मैले) कपड़े (मानों) निंदक ही धोता है। जो निंदा करता है वह हमारा मित्र है। त्रीर उसी निंदक में हमारा चित्त निवास करता) है। निंदक वही है जो निंदा स्पर्धा के साथ, होड़ लगा कर करे। तभी तो निंदक हमारा जीवन नम्र बनाता है। भक्त कबीर के लिए तो (एक मात्र) निंदा ही सार रूप है। क्योंकि (श्रंत में) निंदक तो हूब जाता है श्रीर हम पार उतर जाते हैं।

## ७२

हे राजा राम, तू ऐसा निर्भय तरण-तारण स्वामी है (कि मैं क्या कहूँ!) जब हम थे तब तुम नहीं थे, श्रव जब तुम हो तो हम नहीं हैं। श्रव हम श्रीर तुम ऐसे श्रमिन्न हो गए हैं कि (तुम्हें) देखते ही मन को (इस बात का) विश्वास हो जाता है। जब बुद्धि (का प्रधान्य) था तब बल किस प्रकार रह सकता था श्रिय बुद्धि श्रीर बल दोनों ही परीचा में नहीं ठहरते। कबीर कहता है कि (राजा राम ने) मेरी बुद्धि हरण कर ली है। श्रीर जब सांसारिक बुद्धि ही बदल गई, तो मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है।

# ७३

हे मन, तूने षट् नेम कर अपनी कोठली [शरीर] को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया और तुमें उसके भीतर एक अनुपम वस्तु (आत्मा) हृष्टिगत हुई । उसे तूने अपने प्राणों के कुंजी और ताले से अविलंब सुरिक्तत किया । किंतु हे भाई मन, तू जागता रह । तूने वेख़बर होकर अपना जन्म व्यर्थ ही खो दिया । चोर तेरा घर लूटे जा रहा है । दरवाज़े पर पाँच पहरेदार (पंचेंद्रियां) रहते हैं किंतु उनका कोई विश्वास नहीं है । तू जाग और चैतन्य-चित्त रहते हुए भी तू (ब्रह्म-ज्ञान का) प्रकाश अपने हाथ में ले । नवीन घर [शरीर] को देखकर कामिनी (माया) भी आनंद से आत्म-विस्मृत हो गई । किंतु उसे वह अनुपम वस्तु (त्रात्मा) नहीं मिली। कबीर कहता है कि फिर भी उसने नवों स्थान (शरीर के नव द्वार) तो लूट लिए किंतु वह दसवें द्वार ब्रह्म रंघ्र) तक नहीं पहुँच सकी। उसी में त्रात्मा का तत्व लीन हो गया था।

४थ

माई, मुक्ते दूसरी भौति से न समक्त लेना ऋौर न (किमी भौति) भिन्न ही जानना । जिसके गुण शिव त्रौर सनक त्रादि गाते हैं, उसी (ब्रह्म) में मेरे प्राण निवास करते हैं गुरु के द्वारा ब्राचरित ज्ञान का प्रकाश हृदय में है श्रीर मेरा ध्यान गगन-मंडल (ब्रह्म-रंध्र) में है। विषय-रोग श्रौर भय के बंधन दूर हो गए श्रौर मन में वास्तविक घर की शांति आ गई है। (वैसी शांति जो एक विदेश से आये हुए को अपने घर पहुँचने पर मिलती है।) एक ही बुद्धि और प्रेम से मैंने अपने स्वामी को पूर्णरूपेण समभ लिया है अब किसी दूसरे को मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। चंदन की सुगंधि से मेरा मन सुगंधित हो उठा है श्रौर त्याग से मेरा मन का सारा श्रभमान घट गया है। जो अपने स्वामी के यश का गान और ध्यान करता है, उसके लिए ही प्रभुका स्थान है। ऋौर वही सौभाग्यशाली है जो ऋपने मन में कर्म-की प्रधानता का मंथन करता है। मैंने शक्ति श्रीर शिव को काट कर (त्रार्थात् शाक्त त्रौर शैवों के सिद्धांतों का खंडन कर) ऋपनी ऋात्मा का 'सहज भाव' प्रकाशित किया है ऋं।र एक ब्रह्म में मैं एक होकर लीन हो गया हूँ। कबीर कहता है कि मैंने गुरु का सत्संग प्राप्त कर महासुख पाया ऋोर चिकत (घूमते हुए) मन को संतोष दिया । (पंकियों के अंत में 'नां' केवल राग-पूर्ति के लिए रक्ला गया है।)

# बावन ऋखरी

७५

बावन ऋत्तर ऋौर तीन लोक—इन्हीं में समस्त सृष्टि है। किंतु ये श्रद्गर नष्ट हो जायँगे क्योंकि वह अत्तर (ब्रह्म) इन बावन ऋत्रों में नहीं

है। जहाँ ध्वनि है, वहीं श्रद्धार है श्रीर जहाँ ध्वनि नहीं है। वहाँ मन की रिथरता नहीं है। किंतु ब्रह्म 'ध्वनि' ग्रौर 'ग्र-ध्वनि' के मध्य में है। वह जैसा है, उसे उसी रूप में कोई नहीं देखता। यदि तुमने श्रव्लाह (ईश्वर) को पा लिया तो क्या कहोगे ? (उस ब्रह्मानंद में मौन ही रहना होया।) त्रौर यदि कुछ कहोगे भी तो किसका उपकार करोगे १ जिसका तान लाक में विस्तार है वह तो वट के बीज ही में सूक्ष्म रूप से रमग् कर रहा है। ग्रल्लाह को पाने के छः भेद हैं, उस भेद को कुछ कुछ जान भी लिया जा सकता है। किंतु यदि उस भेद को उलट कर तुम केवल ग्राने मन को वेध लो तो उस ग्रभंग ग्रीर ग्रछेद (जिसको विभाजित नहीं कर सकते श्रौर जिसका छेदन नहीं कर सकते) ब्रह्म को पार्छागे। पुर्व (मुनल्मान) 'तरीकत' जानता है स्त्रौर हिन्दू वेद श्रीर पुरास पड़ता है। ये लोग श्रापना मन समभाने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ते हैं। भैंने सब से प्रारंभ में 'श्रो' ध्वनि से परिपूर्ण श्रीकार को ही जाना है। किंतु (लोग) उसे लिख कर मिटा देते हैं श्रीर उसे मानत भी नहीं है। वास्तव में जो 'श्रो' ध्वनि के श्रोंकार को देख पाते हैं उने देखन के ब्रानंतर फिर किसी तरह से भी उनशा विनाश नहीं हो सकता।

- क—से (सहस्रदल) कमल में कुंडिलनी-किरण का प्रवेश हुग्रा । श्रौर महसार के चंद्र का उदय होने पर भी पंखुड़ियाँ संपुटित नहीं हुई । श्रौर वहाँ जो उस सहस्र-दल कमल का रस (श्रमृत) प्राप्त हुश्रा उसका श्रानंद श्रकथनीय है । उसे कह कर क्या समभाया जाय ?
- ख—से कोड़ (अर्थात् पट्चक) की अनुभृति हुई। और उन षट्चकों को छोड़ कर दसों दिशाओं में दौड़ने की आवश्यकता नहीं रही। जब जीव ख़सम (स्वामी) को पहिचान कर चमा धारण कर लेता है तभी तो वह मुक्त और स्वतंत्र होकर अच्य पद की प्राप्ति करता है।

- ग—से गुरु के वचन की पहिचान होनी चाहिए होर उस वचन के श्रवरिक्त कोई दूसरी बात सुननी भी नहीं चाहिए । पत्ती की भाँति (किसी वस्त का सार लेकर) कहीं न जाय । केवल ह्याह (जो पकड़ा न जा सके ऐसे ब्रह्म को) पकड़ कर गगन में (ब्रह्म-रंश्र या शूल्य में) नियास करें।
- घ—से वह (ब्रह्म) घट घट में निवास करता है। और घट (वस्तु या शरीर)
  के फूटने से भी वह कभी घटता कम होता) नहीं है। यदि उस
  घट के किनारे तुम लग ात्यां तो उस घट को छोड़ कर श्रीघट
  (विकट स्थान में दोड़ने की क्या श्रावश्यकता?
- ङ—से निग्रह (त्रात्म-संत्रम) में स्तेष्ट कर त्राप्तने संदेह का निवारण करो। किसी प्रकार का निषेध देखकर न भागना यही सब से बड़ा चातुर्य है।
- च—से हो यह (संसार का) बड़ा भाग वित्र बनाया गया है इस चित्र को छोड़कर चित्रकारी की छोर चैतन्य बनां। यह (संसार की) उलभन तो चित्र-विचित्र (रंग-विरंगी) है। इस चित्र को छोड़कर इसके चित्रकार में ही चित्त लगाछो।
- छ—यह तो छत्रपति (ईश्वर) के पास है । इसी 'छ' में छक कर श्रौर सारी श्राशाश्रों को छोड़ कर क्यों नहीं रहते ? रे मन, मैंने तुमे च्रण च्रण समभाया । तूने उसे (ईश्वर) को छोड़ कर श्रपने श्राप को क्यों (संसार के) बंधन में डाल दिया है ?
- ज—से यदि जीते-जी हम शरीर (की इंद्रियों) को जला दें तो यौवन के जलाने से उसे (ब्रह्म से मिलने की) युक्ति मिल जायमी। इस प्रकार सुलग कर जब ग्रादमी जल जाता है तब कहीं जाकर वह उज्ज्वल ज्योति प्राप्त करता है।
- भ—से (इस संसार से) उलभ-सुलभ नहीं जाना चाहिए। हमेशा इससे भिभक कर दी रहना चाहिए क्योंकि इसका कोई प्रमाण या विश्वास नहीं है। खीभ खीभ कर दूसरों को समभाने की

- क्या त्रावश्यकता! भगड़ा करने से भगड़ा ही हाथ त्रावेगा।
- ञ—जो तेरे शरीर के ऋत्यंत निकट है उसे छोड़कर दूर क्यों जाता है ! जिस कारण (तूने) संसार को खोजा, वह तो निकट ही मिल गया !
- ट—इस घट में (इंद्रियों के) के बड़े भयानक घाट हैं। तू (ब्रह्म-रंश्र का) दरवाजा खोल कर (सहस्रार के) महल में क्यों नहीं चला जाता है उस स्थान को ब्राटल देखकर तू कहीं वहां में टल न जा। जब तू उसी से लिपट कर रहेगा तो तू ब्रापने घट (शरीर का परिचय प्राप्त कर लेगा।
- ठ—से समीप रहने वाला ठग (इंद्रियों का विषय) दूर हो जाता है श्रौर ठग के दूर होने पर किंद्रनता से मन में धैर्य श्राता है। जिस ठग ने सारे संसार को ठग कर खा लिया उस ठग को ठगने वाला मन स्थल पर श्रा गया।
- ड—डर उत्पन्न होता है त्र्योर डर विनष्ट होता है । उसी एक डर में (दूसरा) डर समा कर रहता है । यदि तू एक बार डरेगा तो फिर (सदैव) तुभे डर लगेगा; किंतु यदि तू एक बार निडर हुन्ना तो डर तेरे हृदय से (सदैव के लिए) भाग जायगा।
- ख—यदि तू ढँढ़ता है तो डिंग (श्रपने समीप ही) हूँढ़, दूसरी जगह क्यों हूँढ़ता है ? (दूसरी जगह) हुँढ़ते हूँढ़ते तेरे प्राण ही ढ़ह गए (नष्ट हो गए)। जिस समय सुमेक (मेक दंड) पर चढ़ कर तू हूँढ़ने श्राया तो जिसने इस गढ़ को गढ़ा है, वही उस गढ़ में पाया गया।
- गा—रगा में सम्मुख होकर जूभने की भाँति मनुष्य को स्नेह करना चाहिए उस (ब्रह्म) से जो न मरता है न जीता है। श्रौर उसी का जन्म धन्य समभाना चाहिए जो केवल एक (मन को मारता है श्रौर श्रनेक (इंद्रियों) को यों ही छोड़ देता है। (क्योंकि वह समभाता है कि मन को मारने से इंद्रियां स्वयं मर जायँगी।)

- त—(ब्रह्म तो) श्र-तर है जो किसी प्रकार तरा नहीं जा सकता । उसका शरीर समस्त त्रिभुवन में समाया हुश्रा है । यदि समस्त त्रिभुवन • मन में समा जावे तो तत्व से तत्व मिल कर सुख प्राप्त हो सके ।
- थ—(ब्रह्म) त्राथाह है, उसकी थाह नहीं पाई जा सकतो। वह तो त्राथाह है किंतु यह (संसार) स्थिर नहीं रहता। जो थोड़े ही स्थल में (शून्य में) त्रापने स्थान को बनाना प्रारंभ करता है वह बिना ही सहारे मंदिर (शरीर) को स्थिर कर लेता है।
- द—इस विनाश होने वाले संसार को देख कर उसमें, न देखे जाने वाले (ब्रह्म के समान ही विचार रखना चाहिए। जब दशमद्वार (ब्रह्म-रश्र) में (कुंडलिनी की कुंजो दंगे तभी दयालु ब्रह्म) का दशन कर सकोंगे।
- ध—ग्रर्ध (नीचे) ग्रौर ऊर्ध्व (ऊपर का निर्ण्य करते हुए देखोगे कि ग्रर्ध भाग ऊर्ध्व भाग में निवास करना चाहता है। किंतु यदि ग्रर्ध भाग के बदले ऊर्ध्व भाग (मिलने के लिए) गतिशील हो तो ग्रर्ध भाग ग्रौर ऊर्ध्व भाग दोनों हो मिल जायँ (ग्रौर मिल कर एक हो जावें) तथा सुख की प्राप्ति हो।
- न—(उस ब्रह्म की ख्रांर) रात दिन निरम्वते (निरीत्तण करते) ही व्यतीत होता है। ख्रौर निरम्वते निरम्वते नेत्र लाल हो जाते हैं। जब देखने के इस अभ्यास से (उस ब्रह्म को) प्राप्ति हुई तब (मैंने) हश्य ख्रौर दशक दोनों को एकाकार कर लिया।
- प—श्रपार (जो ब्रह्म) है उसका पार नहीं पाया गया तो (उसकी) परम ज्योति से परिचय प्राप्त किया गया। जब पांचों इंद्रियों का निग्रह किया गया तो पाप श्रीर पुरुष दोनों से निस्तार या छुटकारा मिल गया।
- फ बिना फूल के फल (षट् चक्र) होते हैं, उसके फकों (खंडों) को जो कोई देख ले तो उस पर विचार करते ही (संसार की) घाटी में नहीं पड़ना पड़ता श्रीर उस फल के खंड-खंड सारे शरीर को खंड-

- खंड कर देते हैं। (शारीरिक वामनाएँ नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं।)
- ब—जब ब्रह्म-विंदु न महाविंदु (ब्रह्म) से मिलाया तो दोनों विंदुग्रों के मिलने से कभी वियोग की ग्रवस्था ग्राही नहीं सकी। जो सच्चा बंदा (मेवक) है उसे ईश्वर की वंदना ही ग्रहण करनी चाहिए ग्रोर स्वयं वंदक (वंधन करनेवाला या बाँधने वाला) होकर बंधन की वास्तविकता का ग्रनुभव करना चाहिए।
- भ— ग्रव मैंने जीवन का (भेद रहस्य उस (ईश्वरीय रहस्य से मिला दिया है इस लिए भय का नाश होकर मेरे हृदय में भरोसा (विश्वास) ग्रा गया है। जो वाह्य था वहं। ग्रंतरंग हो गया ग्रौर रहस्य के प्रकट होने से मैंने उस भूपति (संसार के स्वामी) को पहचान लिया।
- म—(अंसार के) मूल को ग्रहण करने से ही मन को संतोप होता है वही ग्रांर जो वास्तव में मर्मी (रहस्य को जानने वाला) होता है वही मन को जान सकता है। मिलते हुए मन के मिलने में कोई देर न लगावे। ग्रांत में (मन के मिलने पर) लीन होन में वह (सच्चे) सुख को प्राप्त करेगा। (वास्तव में) मन से ही मनुष्य का काम है, उसी मन के साधने से सिद्धि होगी। ग्रापने मन में कबीर मन से ही कहते हैं कि मन-सी उसे ग्रीर कोई वस्तु नहीं मिनी। यही मन शिक है ग्रीर यहीं मन शिव है। यहीं मन पंच तत्व का जीवात्मा है। इसी मन को लेकर जो 'उन्मन' (हठयांग की एकाग्रता में) रहता है, वह तीनों लोकों का रहस्य प्रकट कर सकता है।
- य—को यदि तू जानता है तो दुर्बुद्धि को नष्ट कर अपने शरीर रूपी गाँव ही में निवास कर। और (संसार से) युद्ध में प्रवृत्त होकर कभी पीठ मन दिखला, तभी तेरा नाम 'शूर' होगा।
- र—जिसने (संसार के) रस को नीरस रूप में समभा उमा ने (नीरस) वीतरागी होकर वास्तविक (ब्रह्मानंद के) रस को पहिचाना। इस (संसार के) रस को छोड़ने से वह (ब्रह्मानंद का) रस प्राप्त हो

- जाता है। उस रस के पीने से इस (संसार) का रस कभी पसंद नहीं ग्रा सकता।
- ल-से मन में इस प्रकार की लव (चाह) लाना चाहिए जिससे अन्य किसी वस्तु से त्याकपित न होकर या अन्य किसी स्थान में न जाकर श्रात्यंत सुख प्राप्त हो। यदि इस प्रकार की वहां (ब्रह्म में) मेम की लौ लगाई जायगी तो तुम ऋल्लाह को प्राप्त कर लोगे श्रीर श्रल्लाह को प्राप्त कर उसके चरगों में लीन हो जाश्रोगे।
- व—से बार बार विष्णु (ब्रह्म) की सेवा करो । विष्णु का नवा करते हुए (तुम कभी न थकांगे या) तुम्हें कभी पराजय न मिलेगा । मैं उनकी बार बार बलि जाता हूँ जो बिष्णु सम्बन्धी यश गान करते हैं। विष्णु ( ब्रह्म) की प्राप्ति होने पर सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। 'व' से उसी (ब्रह्म) को जानना चाहिए। उसी के जानने से यह शरीर (सफल) होगा । जब यह । शरीर) श्रीर वह (ब्रह्म) मिलेगा तो इन दोनों को मिलते हुए कोई भी न जान सकेगा।
- स- (श) से तुम्हें ठीक तरह से खोज करनी चाहिए श्रीर तुम शरीर श्रीर ब्रह्म-परिचय केबीच की श्रवस्था में निरोध करो ! यदि शरीर श्रीर ब्रह्म-परिचय इन दोनों का भाव उत्पन्न हो गया तो (तुम्हारे शरीर में त्रिभुवन-पति संपूर्ण रूप से व्याप्त हो जायगा।
- ख—(पा जो कोई उस ब्रह्म की खोज में (पूर्णतः) लग जाता है वह उसी खोज में (लीन हो जाता है) श्रौर किर उसका जन्म नहीं होता। जो समभते-बूभते हुए उसकी खोज पर विचार करता है उसे संसार-सागर पार करते हुए देर नहीं लगेगी।
- स-जो उस ब्रह्म की सेज ऋपनी संज के साथ सुसज्जित करता है। वही वास्तव में (इस संसार के) संदेह का निवारण करता है। वह (संसार के चिणिक सुखों को छोड़ कर (ब्रह्म का) परम सुख प्राप्त करता है ग्रौर तब इस ग्रात्मा रूपो स्त्री का वह (ब्रह्म) स्वामी कहलाता है।
- ह (वह ब्रह्म इस संसार में) अनेक रूपों में (प्रकट) होता है किंतु उसे

(प्रकट) होते हुए को नहीं जानता। जब उसे (प्रकट) होते हुए (देख सको) तभी मन को संतोप होता है। इस प्रकार वह (ब्रह्म संसार में) तो है किंतु यदि उसे इस (प्रकट होते हुए) रूप में कोई देख सके तब संसार में केवल वही होगा (उसी की सत्ता रहेगी।) श्रीर यह मनुष्य) कुछ न होगा।

ल—(ल) इस संसार में 'लव' 'लव' (चाह) करते हुए सब लोग फिरते हैं। इसीलिए उन्हें बहुत दु:ख सहन करना पड़ता है। किंतु जो लक्ष्मीपित (विष्णु या ब्रह्म) से ऋपनी लव लगाते हैं उनका सारा दु:ख मिट जाता है श्रीर वे सब प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं।

ख—(च) (इस संसार में) कितने लोग (यों ही) नष्ट और समाप्त होते चले गए किंतु वे नष्ट और समाप्त होते हुए भी नहीं चेते। (उनकी आंखें नहीं खुलीं।) अब यदि तेरे मन में आवे तो इस संसार को पोहचान और जिस स्थान से (ब्रह्म से) तेरा वियोगा हुआ है, वहीं स्थिर रह। तूने इस प्रकार बावन श्रद्धर जोड़ कर बनाये किंतु तू इनमें से एक अद्धर भी नहीं पहिचान सका। कवीर तो केवल सत्य का शब्द कहता है। यदि (कोई) पंडित हो तो (उस शब्द को) समक्त कर भय रहित (संसार में) रहे। पंडित और ज्ञानवान लोगों का यह व्यवहार होता है कि वे तत्व का विचार करें। फिर जिसके हृदय में जैसी बुद्धि होगी, कबीर कहता है, वह उसी प्रकार जानेगा।

# थिंती (तिथि)

७६

पंद्रह तिथियां श्रीर सात दिन होते हैं किंतु कबीर कहता है कि इनका वार-पार नहीं। (ये श्रपरंपार हैं।) जो साधक श्रीर सिद्ध इस रहस्य को देख पाते हैं वे स्वयं कर्ता श्रीर देवता हो जाते हैं। थिती। श्रमावस में श्रपनी श्राशा का निवारण करना चाहिए श्रीर श्रंतर्यामी राम की सेवा करनी चाहिए। जीते जी मोद्य-द्वार पर जान्नो न्नीर त्रपनी त्रात्मा के सार त्रीर शब्द-तत्व का त्रनुभव करो । मैं गोविंद के चरण-कमलों के रंग में रँग गया । महात्मात्रों के प्रसाद से मेरे मन (के समस्त भाव) निर्मल हो गए त्रीर हरि के कीर्तन में मैं प्रतिदिन जागता रहा ।

- परिवा (प्रतिपदा के दिन) प्रियतम (प्रभु) का विचार करो । (देखोगे कि) घट शरीर में अपार अघट (निराकार प्रभु) की हा करेगा । काल (मृत्यु) की कल्पना उसे कभी नहीं खा सकेगी और वह आद पुरुप में लीन होकर रहेगा।
- द्वितीया को (साधक) अपने अगों का सार खींचना जाने और माया और ब्रह्म के साथ समान रूप से रमण् करे। (परिगाम-स्वरूप) वह साधक न तो (अपने रूप में) बढ़ेगा और न घटेगा। वह कुल-रहित और माया-रहित निरंजन से समरूप होकर रहेगा।
- तृतीया—को तीनों गुण (सतागुण, रजोगुण ग्रौर तमागुण) को समान रूप से स्थिर कर ले। (फलतः) वह ग्रानंद का मूल परम पद प्राप्त करेगा। साधुसंगति से उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा ग्रौर उसे ग्रांतरिक ग्रौर बाह्य प्रकाश मिलेगा।
- चतुर्थी--को चंचल मन को पकड़ो श्रौर काम, क्रांध के साथ कभो न बहो | जल श्रौर थल में तुम श्रपने श्रापको देखांगे श्रौर श्रपने मन में स्वयं श्रपना जाप करोगे |
- पंचमी—कां पंच तत्वों के विस्तार में कनक ऋौर कामिनी दानों का व्यवहार देखों। (इन्हें देखकर) जो पवित्र प्रेमा-सुधा का रस पान करता है उसे वृद्धावस्था ऋौर मरण का दुःख नहीं होता।
- षष्ठी—कां (साधक) छः चक्रों की छहों दिशाश्रों में दौड़ता है किंतु बिना (उन चक्रों के) परिचय के वह स्थिर नहीं रहता। यदि तुम दिविधा को मिटाकर च्रमा को पकड़े रहो तो कर्म श्रौर धर्म की पीड़ा न सहोगे।
- सप्तमी-को श्रपनी वाणी को पवित्र बनाना जानो श्रौर श्रात्म ब्रह्म

को प्रमाण रूप से मानों। इससे समस्त संशय छूट जायगा ऋौर दुःख का नाश होगा। तुम (ब्रह्म-रंध्र के) शून्य-सरोवर में (ब्रह्मानंद का) सुख पार्ऋगेगे।

- श्रष्टमी—श्रष्टधातु से बना हुश्रायह जो शरीर है उसमें परम ऐश्वर्यवान कुल-रहित निरंजन ब्रह्म है। गुरु से पहुँ जा हुश्रा ज्ञान यह मेद बतलाता है कि यदि इस काया में साधक) उत्या रहे श्रर्थात् श्रपनी वहिर्मु जी इंद्रियों को श्रंतमंत्री कर ले तो वह श्रमंग श्रौर श्रिक्ठेद (जो मंग न किया जा सके श्रौर जिसके दुकड़े न किए जां सकें) हो जायगा।
- नवमी—को नवों द्वारों की साधना करनी चाहिए श्रौर चंचल मनोवृत्तियों को बंधन में रखना चाहिए। लोभ, मोह श्रौर श्रन्य
  विकारों को भूल जाना चाहिए श्रौर युग युगान्तर जीते हुए श्रमर
  ज्ञान का फल खाना चाहिए।
- दशमी—भ्रम छूटने पर जब गोविंद से मिलाप होगा तो दसों दिशाश्रों में त्रानंद छा जायगा। वह गोविंद ज्योति-स्वरूप है त्रौर उपमा रहित तन्त्र है। वह 'मल' त्रौर 'त्रमल' से परे है। (न उसके सभीप) छाया है, न धूप है।
- एक दशी—को एक हां दिशा में प्रधावित होना चाहिए। उससे शरीर-जन्म का संकट फिर न ग्राने पावेगा। (फलतः) शरीर शीतल ग्रीर निर्मल हो जाता है ग्रीर दूर बतलाया गया (प्रभु) समीप पाया जा सकता है।
- द्वादशी—को (शून्य में) बारह सूर्य उदित होते हैं ग्रौर रात दिन ग्रना-हत नाद वा तूर्य (मंगलमय बाजा) बजने लगता है। उस समय तीनों लोकों का स्वामी दृष्टिगत होता है ग्रौर फिर ग्राशचर्य की बात यह होती है कि जीव स्वयं शिव ब्रह्म) बन जाता है।
- त्रियोदशी—को श्रगम (ब्रह्म) के यश-गान में प्रवृत्त हो जा श्रो। श्रर्ध श्रीर ऊर्ध्व के बीच में उसे एक रूप से (सम) पहिचानना

चाहिए। न वह नीचा है, न ऊँचा; न वह मानी है, न श्रमानी। इस प्रकार राम समान रूप से सब कहीं व्यापक हैं।

चतुर्दशी—कां (देखां कि) मुरार (ब्रह्म) चौदह लोकों के मध्य रोम-रोम में निवास करते हैं । समस्व और संतोप का ध्यान धरो और इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञान को एकत्र कर (नथनी कर) कहना चाहिए। पूर्णिमा — में पूर्ण चंद्र आकाश में शोभित होता है। उसकी कलाओं का विकास होता है और सहज प्रकाश फैल जाता है। कबीर कहता है कि आदि और अंत के मध्य में स्थिर होकर रहना चाहिए तभी (साधक) सुख-सागर में लीन होता है।

वार

७७

रोज़ रोज़ (या वारंवार) हिर के गुण गात्रां श्रीर गुरु से प्राप्त किये गए रहस्य से हिर को प्राप्त करो।

- श्रादित्य—(रिववार) को भिक्त का श्रारंभ करो श्रीर शरीर रूपी मंदिर को संकल्प के स्तंभ से सहारा दो। यद्यपि (भजन में) रात-दिन श्रखंड (संगीत) स्वर हृदय में प्रवेश करता रहे तथापि वायु का श्रनाहत वेगु सहज में (मानस की स्वाभाविक श्रीर श्रंतरंग प्रवृत्ति में) श्रवश्य होता रहे।
- सोमवार कां (सहसार के) चंद्र से श्रमृत का साव होना चाहिए जिसके स्वाद-मात्र से (मूलाधार चक्र का) समस्त विष नष्ट हो जाता है। जब (मुल) द्वार में वाणी रुकी रहेगी तभी मन उस श्रमृत को पीकर मतवाला बना रहेगा।
- मंगलवार—कां माहित्र ऋचा का जाप करे । पाँच (इंद्रिय रूर्ग) चोरों (को बाँधने) की रीति समभे । अपना घर छोड़ कर बाहर न जाय, नहीं तो राजा (राम) रुष्ट हो जायगा।
- बुधवार— को श्रपनी इस बुद्धि का प्रकाश करना चाहिए कि हृद्य स्थिर कमल (विशुद्ध चक्र) में हिर का निवास है। उस हिर में

गुर को मिला कर दोनों को समान भाव से जानना चाहिए। श्रीर ऊर्ध्व पंकज (सहस्रदल कमल) को सीधा करना चाहिए। (उसके रंश्र-द्वार को कुंडलिनी से खोल कर सीधे श्रमृत की धार को शरीर में गिराना चाहिए।)

वृहस्पितवार—को ग्रपने शरीर से (इंद्रियों का) विप दूर बहा देना चाहिए ग्रौर तीनों देवताग्रों (ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर महेश) को एक साथ (ब्रह्म) के रूप में लाना चाहिए। विना यह समके ग्रौर विना इंद्रियों का विप दूर बहाये त्रिकुटी में (भृकुटी का मध्य स्थान जहाँ ग्राज्ञा चक्र है) तीनों निदयाँ (इडा, पिगला ग्रौर सुषुम्णा) मिल कर भी हृदय का कल्मण (पाप नहीं घो सकतीं।

शुक्रवार—के सहारे (ग्रथवा सुकृत करने वाले सात्विक जनों के सहारे) इस व्रत पर श्रारूढ़ होना चाहिए श्रीर प्रति दिन श्रपने श्राप से श्रपनी कलुप भावनाश्रों से) युद्ध करना चाहिए। पांचों इंद्रियों को (प्रभु के श्रनुराग से) सदैव सुर्ख़ (श्रहण्) रखना चाहिए तभी (प्रभु की श्रोर श्राकर्षित दृष्टि के श्रितिरक्त) दूसरी दृष्टि कभी शरीर के भीतर प्रवेश न करेगी।

थावर— शिनवार या शनीचर जो चर न हो अथवा शीझगामी न हो, इसिलए शिन को 'मंद' नाम दिया गया है।) को जो अपना (हृदय) स्थिर करके रखता है वह अपने शरीर में ज्योति के दीपाध'र को प्रज्विलत करता है। उससे शरीर के बाहर और भीतर प्रकाश हो जाता है और फल-स्वरूप सभी कर्मों का नाश होता है। जब तक शरीर में (ब्रह्म-ज्ञान के अतिरिक्त) दूसरी टेक है तब तक इस शरीर रूपी, महल से कोई लाभ नहीं। राम में रमण करते हुए जब उसका रंग लग जाता है तभी, कबीर कहता है, अंग निर्मल होते हैं।

# रागु त्र्यासा

१

श्रीगुरु के चरणों का स्वर्श करके मैं विनय करता हूँ श्रीर पूछता हूँ कि मैंने यह प्राण क्यों पाये हैं ? यह जीव संसार में क्यों उत्पन्न श्रीर नष्ट होता है ? कृपा कर मुक्ते समका कर कहिए। हे देव, दया करके मुक्ते सन्मार्ग पर लगाइए जिससे भय का बंधन टूट जाय श्रीर (मैं) जन्म-मरण के दुःख से, फिर कर्म के (मिथ्या) सुख से ऋौर जीव की योनियों से छुट जाऊँ। मेरा मन माया-पाश के बंधन को नष्ट नहीं करता और शून्य को पाने की चेष्टा नहीं करता। अपने आतम-पद निर्वाण को नहीं पहिचानता श्रौर इस प्रकार डीट होने से नहीं चूकता। उससे जो कुछ भी कहा जाता है, वह प्रतिफलित नहीं होता श्रीर यदि प्रतिफलित होता भी है तो वह उसको जानता नहीं है, इस प्रकार भाव श्रौर श्रभाव दोनों से रहित है। उदय (उत्पन्न होने) श्रौर श्रस्त (नष्ट होने) की बुद्धि मन से नष्ट हो गई है फिर भी वह (मन) सदैव ऋपनी स्वाभाविक (कलुषित) मनोवृत्तियों में लीन रहता है। (श्रापकी कृपा से) जब प्रतिविंब (जीवात्मा) विंब (परमात्मा) में मिल जायगा श्रौर यह जल से भरा हुत्रा घड़ा (शरीर) नष्ट होगा तब, कबीर कहता है, (तुम्हारे) ऐसे गुण से भ्रम भाग जायगा श्रीर तभी मन शून्य में लीन हो जायगा।

?

(बनारस के संतों का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं—) साढ़ें तीन-तीन गज़ की घोती पहने हुए, पैरों में तिहरे तागे लपेटे हुए, गलें में जपमाला डाले हुए श्रीर हाथ में लोटे लिए हुए इन कम्बख़तों को हिर के संत नहीं कहना चाहिये | ये लोग तो बनारस के ठग हैं | मुफें ऐसे संत श्रच्छे नहीं लगते जो टोकरे भर-भर के पेड़ा गटक जाते हैं | बतन मौज कर ऊपर खाना खाते हैं (कि कहीं किसी की भोजन पर छाया न पड़ जाय) श्रीर लकड़ी घो कर जलाते हैं | पृथ्वी को खोद

कर दो चूब्हे बनाते हैं श्रीर फिर सब श्रादमी मिल कर खाते हैं। वे पापी (श्रपराध करके) श्रपराधी बने हुए सदा (यहाँ से वहाँ, घूमते रहते हैं श्रार मुख से ही वे एक दूसरे को श्रक्तून कहते हैं। श्रर्थात् किसी का मुख ही देखकर वे ख़ूत मान लेते हैं श्रीर खपने सारे कुटुंब को (श्रपने साथ ही पाप में प्याते हैं। वे जहाँ से (द्रव्य शादि) लाते हैं, वह (उसी प्रकार से वहीं या वैसे ही कामों में) नष्ट दो जाता है श्रीर वे उसी के शनुमार कर्म भा करते फिरते हैं। कवीर कहता है, (बनारस के इन संतों को छोड़कर) जो सतगुइ से भेट करता है वह फिर जन्म लेने के लिए (संसार में) नहीं श्राता।

3

मेरे पिता ने मुके आश्वावन दिया । मुके मुखदायक सेज दी और मुख में ग्रमृत (के समान भोजन) दिया । उस पिता को मैं ग्रपने मन से कैसे भुला दूँ ? में न (इस मयीटा के) आगे जाऊँगा और न अपनी वाज़ी हारू मा। (न जीवन में असफल होऊँगा।) मेरी माता मर गई कितु मैं फिर भी सुखी हूँ । मैं दगर्सी (मोटे वस्त्र की ग्रंगरखी) भी नहीं पहनता फिर भी मुभे पाला (ठंड) नहीं लगता। (अर्थात् पिता के दुलार ने माँ के ग्रभाव की पूर्ति कर दी है।) मैं उस पिता की वाल जाता हूँ जिनसे में उत्पन्न हुन्ना हूं। उन्होंने पंच (इंद्रियों) से मेरा साथ छुड़ा दिया है। अब मैंने पंच (इंद्रियों के विप) को मार कर पैरों के नीचे दबा दिया है। श्रौर हरि स्मरण ही में भेरा तन श्रोर मन भोन रहा है। हमारा पिता बहुत बड़ा गोसांई (ग्रतीत या जितेंद्रिय) है। मैं (पापी) उस पिता के पास क्यों कर (किस प्रकार) जाऊं ? यदि मुक्ते सतगुरु मिल जायँ तो वे मेरा पथ-प्रदर्शन कर देंगे विशेष रूप से जब जगत-पिता मेरे मन को अञ्छे लगने लगे हैं। (हे पिता) मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरे पिता हो। एक ही स्थान पर हम दोनों निवास करते हैं। किंतु सेवक कबीर ने तो दांनों को (श्रपने को श्रीर पिता को) एक ही समभ रक्खा

है क्योंकि गुरु के प्रसाद से मुफे सब कुछ ठीक तरह से दीखने लगा है।

8

(यह माया का वर्णन है।) एक पात्र या पत्तल भर खाने के दुकड़े (उरकट-कुरकट) छौर एक पात्र भर पानी है। उन खाने के लिए चारों छोर से पंच जोगी बैठे हैं छौर बाच में एक नकटी रानी है। (तात्पर्य यह कि केवल एक शरीर है श्रीर उसका उपभाग करने के लिए पाँच इंद्रियाँ हैं छोर बीच में माया है।) वाह (हूँ) इस नकटी का नीख़रा बहुत बढ़ गया है! किसी विषेकी (ज्ञानवान) को तो तूने नहीं काटा ? इस नकटी मर्यादा-होन ) माया का निवास सभी स्थानी में है त्रौर इसने सभों का शिकार (त्रहेर: कर मार डाला है। यह (माया सब संमार की बहन छौर भांजी बन कर बैठी हैं (जिसके सभी लोग पैर पड़ते हैं।) किंतु जिन लोगों ने इसे वरण करके स्त्री बना लिया है उनकी यह दासी हो गई है। हमारा स्वामी (गुरु) बहुत विवेक-पूर्ण है स्त्रोर स्वयं संत-रूप से प्रसिद्ध है । वही हमार मागे पर स्थित है। (त्रर्थात् रक्तक है।) हमारे निकट (उसे छोड़ कर) ग्रौर कोई नहीं त्रा सकता। (मेरे गुरु ने उस माया कां) नाक काट ली, कान काट लिए श्रीर उसे नष्ट-भ्रष्ट करके डाल दिया है। कबीर कहता है, यह तीनों लोकों की शियतमा (माया) संतों की परम शत्रु है।

પ્

योगी, यती, तपस्या करने वाले श्रीर सन्यासी श्रानेक तीथों में भ्रमण करते हैं। वे लुं जित लुं चित—जिनके शरीर के केश उखाड़ लिए गए हैं।) श्राथवा मुं जित (मूँज की मेखला पहने हुए हैं।) या मौन होकर जटा रखाए हुए हैं किंतु (इतना सब होते हुए भी) श्रंत में उन्हें मरना पड़ता है। इसलिए (केवल) राम की सेवा करनी चाहिए। जिसकी जिह्ना में राम-नाम का मेम है उसका यम क्या कर सकता है। जो लोग शास्त्र, वेद, ज्योतिष श्रीर श्रिधक से श्रिधक व्याकरण जानते

हैं, श्रीर जो लोग तंत्र, मंत्र श्रीर सभी श्रीपिधयाँ पहिचानते हैं, उन्हें भी श्रन्त में मरना पड़ता है। जिन लोगों को राज्य का उपभोग प्राप्त है, छत्र, सिंहासन श्रीर श्रनेक सुंदर स्त्रियों का संग सुलभ है श्रीर पान कपूर श्रीर सुगधित चंदन उपलब्ध है, उन्हें भी श्रंत में मरना पड़ता है। मैंने वेद, पुराण श्रीर सभी स्मृतियाँ खोज डालीं, किसी के द्वारा भी उद्धार नहीं हो सकता इसलिए कबीर कहता है, केवल इस राम का जाप करो जिससे तुम श्रपना जन्म श्रीर मरण मिटा सको।

6

हाथी रवाब बजाता है, बैल पखावज ऋौर कौ ऋा ताल (या कर-ताल) बजाता है। गधा लंबा वस्त्र पहन कर नाचता है श्रीर भैंसा भक्ति करता है। राजा राम ने ककड़ी के बड़े पकाये हैं। किन्ही वास्तव मं) समभने वाले ने उन्हें खाए हैं। सिंह घर में बैठ कर पान लगा रहा है घीस बड़ा चूहा) उन पानों को गिलौरियाँ ला रहा है। चूहे का बचा घर घर में मंगल गा रहा है ऋौर कळुवा शंख बजा रहा है। यह सब उत्सव इसलिए हो रहा है कि उच कुलोद्भव पुत्र (जीवात्मा) विवाह करने के लिए चला आ रहा है और उसके लिए सोने का मंडप (शरीर) छाया गया है। वेदी पर परम सुन्दर कन्या (माया) द जिसका गुण खरगोश श्रौर सिंह गा रहे हैं। कबीर कहता है कि ऐ संतो, सुनो (यह श्राश्चर्य की बात है कि) कीड़े ने पर्वत खा लिया है श्रीर कछुत्रा कहता है कि (इस विवाह में) श्रंगार भी चंचल हो रहा है श्रीर उल्की श्राध्यात्मिक उपदेश सुना रही है। [टिप्पणी-जीवों का यह रूपक कबीर के रूपक-रहस्य की विशेषता है। जीवात्मा ऋौर माया का विवाह होने पर इंद्रियाँ उत्सव मनाने लगती हैं। हाथी, बैल, कौत्रा, गधाः श्रीर भैसा ये कर्मेन्द्रियों के रूप में हैं श्रीर सिंह, घूस चूहा, कञ्जश्रा श्रीर शशक ये ज्ञानेन्द्रियों के रूप में हैं। यहाँ जिस किया-कलाप का वर्णन है, वह विवाह से संबंध रखता है। 'कोड़े ने पर्वत खा लिया' का तात्पर्य है—देह ने श्रात्मा को निगल लिया, 'श्रंगार भी चंचल

हो गया' का तात्पर्य है—ग्राध्यात्मिक ग्रनुराग संसार के विषयों की न्नार श्राहरूट हो गया ग्रोर 'उल्लूकी ग्राध्यात्मिक उपदेश सुना रही है' का तात्पर्य है—ग्रज्ञता धार्मिक स्वांग भर रही है। 'ककड़ी के बड़े' का तात्पर्य है—सचा ज्ञान। ग्रांतिम पंक्ति का पाठ होना चाहिए: 'कञ्जुत्रा कहै ग्रांगार भि लोर उल्लूको सबदु सुनाइग्रा'।

9

बदुवा तो एक (शरीर) है जिसमें बहत्तर (नाड़ियों की) ऋाधारियाँ (लकड़ी की टेवकी जिसका सहारा लेकर साधू जन बैठते हैं।) हैं श्रौर जिसका एक ही (ब्रह्म-रंध्र) द्वार (या मुँह है। ऐसे बदुवे के साथ जो नौ खंड की पृथ्वी (समस्त पृथ्वी) मौंग लेता (श्रधिकार कर लेता) है, वहीं सारे संसार में (सचा) योगी है। ऐसा योगी नवों निधि प्राप्त करता है जो नीचे (मृलाधार चक्र) का ब्रह्म ऊपर (सहस्रदल) में ले जाता है। ऐसा योगी ध्यान ही को सुई बनाकर, उसमें शब्द का तागा भाँज कर डालता है श्रीर ज्ञान रूपी खिंथे (वस्र) को सीता है। वह पंच तत्व का तिलक करता है श्रीर गुरु के दिखलाए हुए मार्ग पर चलता है। वह दया की फावड़ी (से जमीन साफ़ कर) काया की धूनी (बनाता है) त्रौर उसमें त्रपनी (ज्ञान) दृष्टि की त्राग जलाता है। उस (ब्रह्म) का भाव हृदय के भीतर लेकर चारों युगों का त्राटक लगाता है। इस शरीर में जिसने प्राण दिये हैं उस राम का नाम ही सब योग की सामग्री है। कबीर कहता है, जो उस राम की कृपा धारण करता है वही सच्चा निशाना लगा सकता है। (सच्चा योग कर सकता है।)

5

हिंदू श्रौर मुसलमान ये (श्रलग श्रलग) कहाँ से श्राए १ श्रौर किसने यह (धर्म) पथ चलाया १ ऐ मूर्ख, श्राने हृदय में विचार कर कि बहिश्त श्रौर दोज़ख़ किसने पाई १ ऐ क़ाज़ी, तूने किस क़ुरान का उपदेश दिया है १ तूने पढ़ते-गुनते हुए सब लोगों को (भुलावा दे दे कर)

इस प्रकार नष्ट किया कि किसी को अपने (विनाश का पता ही नहीं चल पाया। यदि तू शक्ति से स्नेह कर (अर्थात् हिंसा पूर्वक) सुन्नत करता है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। यदि खुदा सुभे मुसलमान बनायेगा तो मेरी सुन्नत आप से आप हो जायगी। और यदि सुन्नत करने से ही कोई मुसलमान होता है तो स्त्री का क्या करेगा ? (उसकी सुन्नति तो हो ही नहीं सकती। अर्थोगिनी स्त्री तो छोड़ी भी नहीं जा सकती, इसलिए हिन्दू ही रहना उचित है। (ऐ क़ाज़ी) तू कुरान का पढ़ना छोड़। अरे पागल, तू राम का भजन कर। तू बहुत अत्याचार कर रहा है। कबीर ने तो राम की टेक ही पकड़ी है। मुसलमान लोग (समभा समभा कर) थक-पच गए।

3

जब तक दिए के मुख में बत्ती श्रौर तेल है (श्रर्थात् जीवन है) तब तक सब कुछ दिखाई पड़ता है। जैसे ही तेल जल जाता है वैसी ही बत्ती (जलने से) रुक जाती है श्रौर सारा महल (शरीर) सूना हो जाता है। (फिर तो) ऐ पागल, तूमें एक घड़ी भी कीई नहीं रखता। इसलिए तू उसी राम-नाम का जाप कर। कह, तू किसकी माता है, किसका पिता है श्रौर किस पुरुष की स्त्री है। जब तेरा शरीर नष्ट होता तो कोई बात ही नहीं पूछता। 'निकालो' 'निकालो' (का शब्द) ही होता है। जब तेरे बंधु-बांधव तेरी श्ररथी ले जाते हैं तो देहली पर बैठ कर माता रोती है श्रौर बाल बिखराए हुए स्त्री रोती है किंतु यह जीवात्मा श्रवेला ही जाता है। कबीर कहता है, हे संतो, सुनो। इस भवसागर में रहते हुए, सुम्त सेवक के प्रति श्रत्याचार हो रहा है श्रौर हे गुसाई, मेरे सिर पर से यम नहीं हटता। (या मृत्यु नहीं टलती।)

१०

सनक त्रौर सनंदन ने उसका त्रांत नहीं पाया। ब्रह्मा ने भी वेद पढ़-पढ़कर त्रपना उन्म गँवा दिया। इसलिए हे भाई, यदि हरि की खोज करनी है (त्रायवा उसके रहस्य का मंथन करना है) तो इस प्रकार मंथन करों कि हाथ से उसका तत्व न जाने पावे। (इस मंथन के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।) इसके लिए शरीर ही की मटकी करनी चाहिए और मन ही में मंथन होना चाहिए। इस मटकी में शब्द का रस ही सुसज्जित करना (भरना) चाहिए। यदि मन के (सात्विक) विचारों से हरिमंथन किया जायगा तो गुरु की कृपा से अमृत की घारा प्राप्त होगी। कबीर कहता है, जो धार्मिक आचार्य निडर होकर इस प्रकार (मंथन का) कार्य करता है वह रामनाम के सहारे इस भव-सागर के पार उतर जाता है।

### ११

(जीवन की) बत्ती सूख गई श्रीर तेल समाप्त हो गया। (साँस का) बाजा नहीं बज रहा है। (जीवात्मा रूपी) नट जो सो गया है! श्रीन बुक्त गई श्रीर धुश्रां भी नहीं निकला। जीवात्मा एक परमात्मा में रम गया, श्रव कोई दूसरी वस्तु ही नहीं रह गई। तार के टूटने पर रवाव नहीं बजता। उस (परमात्मा) को भूल कर (जीवात्मा ने) श्रपना ही काम बिगाड़ा। (संसार का) कथन करना, बोलना, कहना श्रीर कहलाना वास्तविक रूप में मिथ्या समक्तते हुए भी (उस ईश्वर का गुण) गाना भूल गया! कबीर कहता है, जो श्रपनी पंच (इंद्रियों) को चूर कर लेते हैं उनसे परम पद दूर नहीं रह जाता।

### १२

पुत्र जितने श्रपराध करता है; उतने माता श्रपने हृदय में नहीं रखती। हे राम, मैं तेरा बालक हूँ। मेरे श्रवगुणों का नाश क्यों नहीं करता ? यदि (बालक) श्रत्यंत कोध कर (उस पर) भी है तो माता उसे श्रपने चित्त में स्थान नहीं देती। चिंता के श्रावर्त्त में मेरा मन पड़ गया है। बिना (ईश्वर के) नाम के मैं कैसे पार उतकँगा!(हे राम) मेरे शरीर में सदैव पवित्र मित दो जिससे सुख के साथ स्वाभाविक रूप से कबीर तुम में रमण करे।

हमारी हज तो गोमती के किनारे है जहाँ हमारा पीतांबर गुरु निवास करता है। वाह वाह, वह कितना अच्छा गाता है! (जिसके द्वारा लिया गया) हिर का नाम मेरे मन को अच्छा लगता है। उसकी सेवा नारद और शारदा द्वारा होती है और उसके समीप ही उसकी स्त्री कमला दासी बन कर बैठती है। मैं अपने कंठ में माला और जिह्ना में राम का नाम हज़ार बार लेकर उसे प्रणाम करता हूँ। कबीर कहता है, मैं राम के गुण गाता हूँ और हिंदू और मुसलमान दोनों को सम-भाता हूँ (कि दोनों का ईश्वर एक ही है।)

#### १४

मालिनी (पूजा के लिए फूल) पत्ती तोड़ती है, किंतु (यह नहीं जानती) कि पत्ती पत्ती में जीवात्मा है। प्रत्युत जिस पत्थर (की मूर्ति) के लिये वह पत्ती तोड़ती है वही पत्थर (की मूर्ति) निर्जीव है। मालिनी यह भूल गई है कि सतगुरु देव जागता है (जो उसे उसका दोष दिखला सकता है।) पत्ती में ब्रह्मा है, डाल में विष्णु है श्रौर फूल में शंकर देवता है। जब यह (मालिनी) प्रत्यत्त रूप से इन तीनों देवताश्रों को तोड़ती है तो सेवा किसकी करती है १ (मूर्तिकार ने) पत्थर को गढ़ कर मूर्ति बनाई। उसकी छाती पर पैर रख कर (उसका निर्माण किया।) यदि यह मूर्ति सत्य है तो पहले (उसे) मूर्ति गढ़ने वाले को खाना चाहिये। भात, दाल, लपसी श्रौर रवेदार पंजोरी तो भोग लगाने वाले ने उड़ा डाली, इस मूर्ति के मूँह में केवल धूल ही पड़ी। (इस मूर्ति का फिट्टे मुँह!) कबीर कहता है कि मालिनी भूल गई श्रौर उसके साथ सारा संसार भुलावे में पड़ गया केवल मैं नहीं भूला! मेरे स्वामी राम श्रौर हिर ने कृपा कर मेरी रचा कर ली।

### १५

(मेरी ऋायु के) बारह वर्ष बाल्यावस्था हो में कट गये। बीस वर्ष तक किसी प्रकार का तप नहीं किया। तीस वर्ष तक किसी देवता की पूजा

नहीं की फिर वृद्ध होने पर केवल पछताना ही (हाथ) रह गया। 'मेरीमेरी' करते ही सारा जन्म व्यतीत हो गया! इस (शरीर रूपी) सागर
का शोषण करके (काल) सर्प बलवान हो गया। तू सूखे हुए सरोवर
(शरीर) की मेंड़ बाँध रहा है, काटे हुए खेत की रच्चा कर रहा है।
चोर (काल) श्राया श्रीर तुरंत ही (चोरी करके) ले गया श्रीर तू
'मेरी' कहता हुश्रा मूर्ख बना घूमता है। तेरे चरण, शीश, हाथ काँपने
लगे श्रीर तेरे नेत्रों की पुतिलयों से व्यर्थ ही श्रांस बहते रहते
हैं, तेरी जिह्वा से शुद्ध वचन भी नहीं निकलते तब तू धर्म कर्म की
श्राशा करता है। जब हिर जी कृपा करें तभी 'हिर' का नाम लेकर
लाभ-पूर्वक उनमें लो लगाई जा सकती है। मैंने गुरु के प्रसाद से ही
यह हिर (रूपी) धन पाया है। श्रंत में नाड़ी चली जाने पर (शरीर के
निधन पर बिना कष्ट के) हम यहाँ से चल सकते हैं। कबीर कहता है,
रे संतो, श्रन्न, धन (श्रथवा धन-बन) यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा
सकते। जब गोपालराय (ईश्वर) का बुलावा श्राता है तब इस माया
के मंदिर (शरीर) को छोड़कर चले जाना ही पड़ता है।

# १६

(ईश्वर ने) किसी को रेशमी वस्त्र दिए, किसी को निवाड़ से बुने हुए पलँग। किसी को नारियल श्रौर प्याज़ तक नहीं दी श्रौर किसी को खाने लिए करैला दिया। इसलिए हे मन, भोजन के संबंध में विवाद मत करो, केवल सत्कर्म ही करते रही। कुम्हार (ईश्वर) ने एक ही मिट्टी गूंध कर उसमें श्रमेक प्रकार की कांति उत्पन्न की। किसी में मोती श्रौर मुकताहल सुसज्जित किए श्रौर किसी में रोग भर दिए। कंजूस को तो धन सुरचित करने के लिए दिया है, वह मूर्ख कहता है कि यह धन मेरा है। जब यम का दंड उसके सिर लगता है तो पल भर में निर्णय हो जाता है (कि वास्तव में धन किसका है।) ईश्वर का सचा भक्त वही कहलाता है जो (उसकी) श्राज्ञा (मानने) में सुख पाता है। उसे जो श्रच्छा लगता है वह सत्य रूप से मानता है श्रौर श्रपना

मन शरीर में नहीं लगाता। कबीर कहता है, रे संतो सुनो, इस संसार में 'मेरी' 'मेरी' (की माया) फूठी है। कपड़े की पेटी की ज़ंजीर छूटने पर (काल) चीथड़े या गुदड़ी को फाड़ कर उसमें से चमकीला प्रकाश-वान रत (स्नातम) ले भागता है।

१७

ऐ काज़ी, तुमसे ठीक तरह बोलते नहीं बनता। हम तो दीन, बेचारे ईश्वर के सेवक हैं श्रीर तुम्हारे मन में राजसी बातें भाती हैं। (किंतु इतना समभ लो कि) सर्वप्रथम ईश्वर, धर्म के स्वामी ने कभी श्रत्याचार करने की श्राज्ञा नहीं दी। तूरोज़ा रखता है, श्रौर नमाज़ गुज़ारता (पढ़ता) है किंतु यह समभ ले कि कलमा (जो वाक्य मुसल-मान धर्म का मूल मंत्र है-ला इला इल्लिलाह मुहम्मद उर्स्स् लिल्लाह।) पढ़ने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जो (साधना) कर सकता है वह श्रपने शरीर के भीतर ही सत्तर काबा (के दर्शन कर सकता) है। नमाज़ का श्रर्थ है न्याय विचार कलमा का श्रर्थ है श्रक्ल को जानना। जो पौंचों (इंद्रियों) को मार कर मुसल्ला बिछाता है वही तो सच्चे धर्म को पहिचानता है ! ऋपने स्वामी को पहिचान कर हृदय में दया का संचार कर, मारने का ऋहंकार ज़रा कम कर। जब तू स्वयं (धर्म को) जान कर दूसरे को भी जना दे तभी तो स्वर्ग का भागी होगा। भिट्टी एक ही है, उसने ही अपनेक रूप रख छोड़े हैं और उस (प्रत्येक रूप) में ब्रह्म है । यही पहिचानने की स्रावश्यकता है । कबीर कहता है, तूने स्वर्ग छोड़कर नर्क से ऋपने मन को संतोष दिया है।

१८

श्राकाश (ब्रह्म-रंध्र) के नगर से एक बूँद भी नहीं बरसती श्रीर यह नाद न जाने कहाँ समा जाता है ? मैं तो समभता हूँ कि परब्रह्म परमेश्वर माधव परमहंस (जीवात्मा) को लेकर चले जाते। नहीं तो) ये बाबा जो (कुछ देर पहले बोलते थे श्रीर शरीर के साथ रहते थे, जो श्रापनी श्रात्मा में नृत्य करते थे श्रीर कथा-वार्ता कहते थे, वे कहाँ गए ? वह बजाने वाला कहाँ गया जिसने शरीर रूपी मंदिर में निवास किया ! उसकी श्रात्मा से श्रव साखो श्रोर शब्द नहीं निकलते क्योंकि उसका सब तेज जो खींच लिया गया है ! (उसी तरह) तेरे कान भी व्याकुल हो गए, तेरी इंद्रियों का बल भी थक गया । तेरे हाथ श्रौर पैर शिथिल होकर ढलक गए श्रौर तेरे मुख से बात भो नहीं निकलती । चोर की तरह ये पंच दून (पंच तत्व) श्रपने श्राप में भ्रमण करते हुए थक गए । मन रूपी हाथों भी थक गया, हृदय भी थक गया जो श्रव्छा तेज धारण कर रमण करता था । मृतक होने पर दसों बंद छूट जाते हैं, श्रौर मित्र श्रौर भाई श्रादि सब को छोड़ना पड़ता है । कबीर कहता है, जो हिर का ध्यान करता है वह जीते जी श्रपने शरीर के (विषय) बंधन तोड़ देता है ।

38

सर्पणी (माया) जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को भी छला, उसके ऊपर कोई बलवान नहीं है। यह सर्पणी निर्मल जल (त्रात्मा) में घुस गई है, उसे मारो, मारो। जिसने त्रिभुवन को उस लिया, उसे मैंने गुरु के त्राशीवांद से देख लिया। ऐ भाई, तुम 'सर्पणी' 'सर्पणी' क्या कहते हो ! जिसने 'सत्य' की परख कर ली है, उसी ने सर्पणी का नाश किया है। सर्पणी से ऋधिक कोई दूसरी चीज़ मिथ्या या सारहीन नहीं है। यदि सर्पणी जीत ली जाय तो यम क्या कर सकता है ! यह सर्पणी तो उसी (ब्रह्म) की बनाई हुई है। इसके ऊपर 'बल' और 'ऋबल' क्या हो सकता है ! (यह तो सिर्फ उसी ब्रह्म की इच्छा है कि यह सर्पणी कभी शक्ति-सम्पन्न हो या शक्ति-हीन।) यद्यपि वह शरीर की इसी बस्ती में निवास करती है तथाि गुरु के प्रसाद से कबीर सरलता से उस (सर्पणी से) मुक्ति पा गए।

२०

कुत्ते को स्मृति सुनाने से क्या (लाभ) १ उसी तरह शाक (शकि के उपासक) के समीप ईश्वर के गुण गाने से क्या (लाभ) १ इसलिए

तुम केवल राम में ही रमण करो श्रौर करते रहो। किसी शाक से भूल कर भी (उस राम के संबंध में) कुछ न कहो। कौवे को कपूर चुगाने से क्या (लाभ) १ सर्प को दूध पिलाने से क्या (लाभ) १ सरसंगति में मिल कर विवेक-बुद्धि होती है जिस तरह पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है (किंतु इन शाकों में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता!) शाकों श्रौर कुत्तों से सभी कुछ कर गुज़रा (समको) प्रारंभ से जैसा इनके भाग्य में लिख गया है, वही कर्म ये करते हैं। (ये सत्संगति श्रादि से नहीं सुधर सकते।) यदि श्रमृत ले ले कर नीम को सींचो तो कबीर कहता है, उसका (कड़वा) स्वभाव कभी नहीं जा सकता।

#### 78

जिस रावण ने (श्रपनी रहा के लिए) लंका जैसा किला बनाया जिसके चारों श्रोर समुद्र की खाई-सी बनी थी, उस रावण के घर की ख़बर भी श्राज किसी को नहीं है। इसलिए (ईश्वर से) क्या माँगते हो, कुछ भी तो स्थिर रहने वाला नहीं है। श्रांखों देखते यह सारा संसार चला जा रहा है। जिस रावण के एक लाख पुत्र श्रोर सवा लाख नाती थे, उस रावण के घर में श्राज दिया-बत्ती भी नहीं है। चंद्र श्रोर सूर्य जिसका भोजन पकाते थे श्रोर श्रिश जिसके कपड़े घोता था (वह रावण कहाँ है?) गुरु की श्राज्ञा से (हृदय में) राम-नाम ही को स्थान दो जो इस प्रकार स्थिर रहता है कि वह कभी नहीं जाता (उसका कभी विनाश नहीं होता।) कबीर कहता है, रे लोगो सुनो, राम-नाम के बिना मुक्ति नहीं होती।

# २२

पहले पुत्र हुन्ना पीछे माता उत्पन्न हुई स्नौर गुरु न्नपने शिष्य के चरण-स्पर्श करता है। हे भाई, तुम यह न्नाश्चर्य सुनो कि तुम्हारे देखते हुए गाय सिंह को चरा रही है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर जाकर जनती है स्नौर स्नांखों के सामने कुत्ते को बिल्ली ले

जाती है। एक पेड़ है जो नीचे तो बैठा हुआ है अथवा जिसके नीचे तो पत्ते हैं और ऊपर जड़ है, ऐसा पेड़ फूल-फलों से परिपूर्ण है। घोड़ा चरता है और भैंस उसे चराने ले जाती है, बैल तो बाहर ही खड़ा रहता है और गोनि घर के भीतर (अपने आप) चली आती है। कबीर कहता है, जो इस पद को समभता है, वह राम में रमण करता है और उसे (संसार का) सारा रहस्य स्भ पड़ता है। [टिप्पणी—यह कबीर की एक उल्टवांसी है और इसके सारे रूपकों में कार्य-व्यापार की परिस्थित उलटी बतलाई गई है। आध्यात्मिक पद्म में इस रूपक में आए हुए नामों का निम्नलिखित अर्थ लेने से अर्थ-संगति स्पष्ट हो जाती है:—

[पुत्र—जीव। माता—माया। गुरु—शब्द। चेला—जीवातमा। सिंह—जान। गाय—वाणी। मळ्ली—कु डिलनी। तरुवर—मेरुदंड। कुत्ता—ग्रज्ञानी। बिल्ली—माया। पेड़—सुषुम्णानाड़ी। फल-फूल—चक्र ग्रौर सहस्रदल कमल। घोड़ा—मन। भेंस—तामसी वृत्तियाँ। बैल—पंच प्राण। गोनि—स्वरूप की सिद्ध।]

## २३

जिस माता ने तुभे बिंदु से पिंड का रूप दिया श्रीर उदर ज्वाला से (बचा कर, सुरिच्चत करके) श्राने पेट में दस मास रक्खा (उस माता के कष्टों पर ध्यान न देते हुए) तू माया के वशीभूत फिर हो गया १ रे प्राणी, (संसार-सुखों के) साधारण लोग के लिए तू श्रपना रक्षणी जन्म क्यों खो रहा है १ (ज्ञात होता है कि) पूर्व जन्म की कर्म-भूमि में त्ने बीज नहीं बोया। बाल्यावस्था से तू बुद्धावस्था को प्राप्त हुआ। जो होना था सो तो हुआ किंतु जब यमराज श्राकर तेरे केश पकड़ता है तो तूक्यों रोता है १ जब तू जीवन की श्राशा करता है तब यमराज तेरी सौंसों (की गिनती करता हुआ तुभ्क) को देखता है। कबीर कहता है, यह संसार एक इंद्रजाल है। तू श्रव भी सँम्हल कर श्रपने (कमों का) पासा फेंक।

तन श्रौर मन को बार बार सुगंधित पराग कणों में परिवर्तित कर मैं पाँचों तत्वों को बराती बनाऊँगी श्रौर राजा राम के साथ भाँवर (विवाह कर) लूँगी क्योंकि मेरी श्रात्मा उन्हीं के रंग में रँगी हुई है। हे सौभाग्यशालिनी नारियों, मंगल गीत गाश्रो क्योंकि मेरे घर स्वामी राजाराम श्राए हैं। जिस राम के नाभि-कमल से उत्पन्न होकर (ब्रह्मा ने) वेदों की रचना की श्रौर (संसार में) ज्ञान का विस्तार किया, उसी राम को मैंने पति-रूप में पाया है, मेरा इतना बड़ा भाग्य है! इस श्रव-सर पर कितने ही देवता मनुष्य श्रौर मुनिजन श्राए हैं। मैं तो जानती हूँ उनकी संख्या तेतीसों करोड़ है। (उन्हीं के सामने) मुक्ते एकेश्वर भगवान विवाह कर ले चले हैं—ऐसा कबीर कहता है।

#### २५

मैं सासु (माया) से प्रताड़ित हूँ किंतु ससुर (गुरु जिन्होंने माया पर श्रिषकार कर लिया है) को प्रिय हूँ। जेठ (श्रिसाधु) के नाम से मैं बहुत डरती हूँ। सखी सहेली (कर्मेन्द्रिय) श्रीर ननँद (जानेन्द्रिय) ने मुक्ते पकड़ रखा है किंतु मैं देवर (साधु पुरुषों) के सत्संग के बिना व्याकुल श्रीर विदग्ध हो रही हूँ। मेरी मित पागल हो गई क्योंकि मैंने राम को सुला दिया। श्रव मैं श्रपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करूँ श्रपने राम के साथ मैं एक ही सेज पर सोई (हृदय में ईश्वर सदैव वर्त मान रहा) किंतु मैं उन्हें श्रांख से देख भी नहीं सकी। श्राह, मैं यह दुःख किससे कहूँ! मेरा बाप (श्रहंकार) सदैव लड़ाई करता रहता है श्रीर मेरी माँ (प्रकृति) बहुत मतवाली है। तब मुक्ते कैसे शांति मिले जब मैं श्रपने बड़े भाई (सहज) के साथ थी तब मैं श्रपने प्रियतम (ईश्वर) को श्रत्यंत प्रिय थी। कबीर कहता है, इन पांचों इंद्रियों का (बहुत बड़ा) क्ताड़ा है श्रीर मैंने उनसे क्ताड़ते हुए सारा जन्म गँवा दिया। इस क्रुठी माया ने सब संसार को बाँध रक्खा है लेकिन मैंने तो राम में रमण करते हुए सुल पाया है।

हम अपने घर में नित्य सूत का ताना तानते हैं (कपड़ा बुनते हैं)
और तुम्हारे गले में जने के हैं । तुम तो वेद और गायत्री का पाठ करते
हो और हमारे हृदय में गोविंद का निवास है। (तू कहता है) मेरी
जिह्वा ही विष्णु है, नेत्र नारायण है और हृदय में गोविंद का निवास
है लेकिन जब यम तेरे दरवाज़े आकर पूछ रहा है (जब तू वृद्ध हो
गया) तब ऐ पागल, तू क्या मुं कुंद का नाम ले रहा है ! हम गायबैल (आदि जानवर) हैं तो (हे प्रभु) तुम ग्वाले हो जो जन्म जन्म में
हमारी रत्ता करते हो । जब तुम हमें संसार-सागर से पार उतार कर
नहीं चराते तो तुम हमारे स्वामी कैसे हो ? तू ब्राह्मण है, मैं काशी का
जुलाहा हूँ, मेरा ज्ञान तू समक्त । तूने तो संसार के भूपालों और
राजाओं से याचना की है लेकिन मेरा ध्यान सदैव हिर में ही (लगा
रहता) है।

#### २७

संसार का जीवन (ठीक) वैसा ही है जैसा स्वप्त। इस प्रकार जीवन श्रीर स्वप्त समान हैं। लेकिन हमने परम निधान (ब्रह्म) को छोड़कर उस स्वप्त की सच मानते हुए उसमें गाँठ दे दी है। बाबा (हे गुरु) माया श्रीर मोह ने मेरा यह भला (!) किया है कि उसने मुफसे मेरा ज्ञान रूपी रज्ञ छीन लिया है। (जलती हुई चमकदार ज्वाला को) श्रांख से देख कर पतंग उससे उलभ जाता है किंतु वह मूर्ख यह नहीं देखता कि यह श्राग है जो उसे जला डालेगी। उसी तरह से यह मूर्ख मनुष्य कनक श्रीर कामिनी में लगा हुश्रा काल के फंदे से सजग नहीं होता। (विवेक) विचार करते हुए तू श्रपने विकारों को छोड़। स्वयं तरने वाला श्रीर दूसरों को तारने वाला वही (ब्रह्म) है। कबीर कहता है, (यह श्रनुभव होने पर) तू देखेगा कि संसार का जीवन ऐसा है जिस की समता कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती।

चाहे मैंने स्रभी तक स्रनेक रूप (जन्म) रक्खे हों किंतु स्रव किर मेरा कोई रूप नहीं होगा। (मैं स्रावागमन से मुक्त हो जाऊँगा।) मेरा तो तागा, तंतु स्रौर सभी साज थक गया (जुलाहे के-सभी कार्यों को छोड़ दिया।) स्रथवा मेरी साँस (तागा) तंतु (स्रात्मा) स्रौर सभी साज (इंद्रियाँ) थक गई हैं क्योंकि मैं राम-नाम के वशवतीं हो गया हूँ। स्रव मुक्ते न तो नाचना ही स्राता है स्रौर न मेरा मन मँदला (बाजा) ही बजाता है। मैंने काम-कोध की माया जला डाली स्रौर तृष्णा के घड़े को फोड़ दिया। काम से भरा हुस्रा मेरा शरीर भी पुराना हो गया स्रौर मेरा सारा स्रम छूट गया। मैंने सभी प्राणियों को एक समान जान लिया है स्रौर बाद-विवाद करना भी छोड़ दिया है। कबीर कहता है, राम के स्रनुकूल होने पर मैंने संपूर्णता प्राप्त कर ली है।

#### 35

त्रोजा रखता है श्रीर श्रव्लाह को मनाता है फिर भी श्रपने स्वाद के लिए जीवों का नाश करता है। त् केवल श्रपना स्वार्थ देखता है, किसी दूसरे के हित को नहीं। इस प्रकार (व्यर्थ ही) त् क्यों भख मारता है? ऐ काज़ी, साहब (स्वामी) तो एक है, वह तेरा है श्रीर तुभी में है। यह सोच-विचार कर तू नहीं देखता! ऐ पागल, तू दीन से सहानुभूति नहीं रखता इसलिए तेरा जन्म भी किसी काम का नहीं है। कुरान तो यह स्पष्ट श्रीर सत्य कहता है कि श्रव्लाह जो है, न वह कोई पुरुष है न स्त्री। ऐ पागल, न तूने पढ़ा है, न चिंतन किया है इसीलिए तो तेरे हृदय में दया श्रीर सहानुभूति नहीं है। श्रव्लाह परोच रहते हुए भी सारे शरीर के भीतर है यह श्रपने हृदय में विचार कर ले। कबीर पुकार कर कहता है, हिंदू श्रीर मुसलमान दोनों में वह एक ही है।

३०

मैंने मिलने के लिए शृङ्गार किया किंतु इस सांसारिक जीवन के

स्वामी हरि नहीं मिले । हरि ही मेरे प्रियतम हैं और मैं हरि की ही प्रेयसी हूँ । राम बड़े हैं मैं उनसे कुछ छोटी हूँ । (श्राश्चर्य है कि) स्त्री (श्रात्मा) श्रीर स्वामी (परमात्मा) एक साथ ही रहते हैं—एक ही सेज पर—(शरीर पर) किंतु उनमें मिलाप दु:साध्य श्रीर कठिन (हो रहा) है । वही सौभाग्यशालिनी धन्य है जो प्रियतम को श्राच्छी लगती है कबीर कहता है, फिर उसे जन्म लेने के लिए (संसार में) नहीं श्राना पड़ता। (वह प्रियतम में लीन हो जाती है।)

### ३१

हीरे (त्रात्मा) से हीरा (परमात्मा को) बेघ कर (उसमें प्रवेश कर) पवन (प्राणायाम) द्वारा मेरा मन सहज (रूप) में समा कर रह गया है। इस हीरे (त्रात्मा) ने सभी (सूर्य, चन्द्र त्रादि) ज्योतियों को बेघ कर उनमें प्रवेश पाया है, यह (ज्ञान) मैंने सतगुरु के वचनों से पाया है। हिर की कथा तो त्रानाहत नाद के समान है। ऐ जीव १ तू हीरा (शुद्ध त्रात्मा) बन कर उसे पहिचान ले। कबीर कहता है, उसने तो उस हीरे (परमात्मा) को इस प्रकार देता है कि वह सारे संसार में लीन हो रहा है। यह गुप्त हीरा तो तब प्रकट हुत्रा जब गुरु की शक्ति ने सुक्ते मार्ग दिखला दिया।

## ३२

(मैंने दो विवाह किए।) पहली स्त्री (माया) तो कुरूप, कुजात स्रोर कुलच्तणी थी जो मेरे स्वामी के द्वारा भी बुरी समभी गई। दूसरे बार की स्त्री (भक्ति) रूपवती, सुजाता और सुलक्षणी है जो सरलता से गर्भवती हुई (जिससे सद्गुण स्त्रादि उत्पन्न हुए।) अच्छा हुआ, मेरे पहले विवाह की सड़ी स्त्री नष्ट हो गई। मेरे दूसरे बार की स्वीकार की हुई स्त्री (ईश्वर करे) अनेक युगों तक जीवित रहे। कबीर कहता है, जब छोटी स्त्री (दूसरे बार की स्त्री) स्त्राई तो बड़ी (पहले बार की स्त्री) का सौभाग्य तो स्वभावतः टल गया (नष्ट हो गया) अब तो छोटी स्त्री (भक्ति) मेरे साथ हो गई है और बड़ी ने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रहण

कर लिया है। [यदि इस पद का अध्यातिमक अर्थ न लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कबीर ने अपने जीवन में दो विवाह किए ये। पहली स्त्री कुलच्नणां थी जो इन्हें छोड़ कर दूसरे के पास चली गई और दूसरी सुलच्नणी थी जो इनके पास रही और उससे इन्हें संतान भी प्राप्त हुई।]

33

मेरी स्त्री का नाम 'घनिया' था। उस नाम के बदले इन सन्यासियों ने उसका नाम 'राम जनिया' रख लिया। (ज्ञात होता है, कबीर
के समय में 'रामजनिया' वर्तमान अर्थ 'वेश्या' के अर्थ में प्रचलित न
था)। इन सन्यासियों ने मेरे घर में आग लगा दी है (धूएँ से भर दिया
है।) मेरे बेटे को भी (अपने संप्रदाय में दीच्चित कर सगुण) राम का
भक्त बना लिया है। कबीर कहता है, ऐ मेरी माँ, सुन। इन मुंडे हुए
सन्यासियों ने मेरी जाति नष्ट कर दी है। (इस पद में कबीर के जीवन
की परिस्थितियों का चित्र है। रामानंद के अनुयायी सगुणोपासक
अवधूतों ने कबीर के लड़के (कमाल) को कबीर के सिद्धांतों से इटा कर
सगुण संप्रदाय में मिला लिया था। तभी तो कबीर को कहना पड़ा,
'बूड़ा बंसु कबार का उपजित्रों पूतु कमालु।)

३४

श्ररी नव वधू, तू ठहर | घूँघट मत काढ़ | श्रंतिम समय में तेरी रच्चा न हो सकेगी | क्या घूंघट काढ़ने से तेरे हृदय की श्राग बुक्त सकी ? कहीं उनका (मुंडे हुए सन्यासियों का) मार्ग तुक्ते न लग जाय (तू उनके मार्ग पर न चली जाय !) घूँघट काढ़ने का गौरव तो दस पाँच दिन ही है कि यह बहू अच्छी श्राई है | तेरा घूँघट तो तभी सच्चा होगा जब तू (परमात्मा) का गुण गाते हुए (प्रसन्नता से) कूदने श्रौर नाचने लगे कबीर कहता है, नव वधू की विजय तो तभी होती है जब वह हिर का गुण गाते हुए श्रपना जन्म व्यतीत करती है ।

[यहाँ नव बधू का ऋर्य ऋात्मा से लिया जाना चाहिए।]

करवत लेना (त्रारे से अपने को कटवा डालना) अच्छा है लेकिन (मुक्त से मुँह फेर कर) तेरा करवट लेना अच्छा नहीं है। ऐ प्रियतम ! तू मेरे गले से लग । यह मेरी प्रार्थना सुन । मैं तेरी वारी जाती हूँ, तू (मेरी क्रोर) अपना मुख फेर, मेरी अोर करवट दे। (इस प्रकार मुक्त से उदासीन रह कर) मुक्ते क्यों मारता है १ यदि तू मेरा शरीर भी चीर दे तो मैं अपना अंग न मोड़ूँगी और यदि मैं सगर्भा ('सहज' ज्ञान सहित) भी हो जाऊँ तो तुक्तसे प्रेम नहीं तोड़ूँगी। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं हो सकता। तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारी अच्छी स्त्री हूँ। कबीर कहता है, हे लोई, सुनो। अब मुक्ते तुम्हारा विश्वास नहीं है (क्योंकि मैं स्वयं राम की स्त्रो हो गया हूँ।)

# ३६

उस (ईश्वर रूपी) जुलाहे का रहस्य किसी ने नहीं जाना जिसने सारे संसार में अपना ताना तान दिया है। जब तक (ऐ पंडित) तुमने वेद पुराण सुने, तब तक मैंने थोड़ा सा अपना ताना फैलाया। उस ईश्वर रूपी जुलाहे ने पृथ्वी और आकाश का करघा बनाया और चंद्र और सूर्य को (ढरकी-Shuttle Cock बनाकर) साथ-साथ चलाया। मैंने पाई जोड़ कर (फैले हुए ताने को कंची से माँज कर) उसे बराबर किया और तब तांती (राछ) से मैं पूर्ण संतुष्ट हुआ। अब मुक्त जुलाहे ने अपना वास्तविक घर जान लिया और अपने शरीर में ही राम को पहिचान लिया। कबीर कहता है, मैंने अपना करघा तोड़ दिया है और अपना सूत (संबंध) उस (परमात्मा रूपी जुलाहे के) सूत से मिला लिया है।

# ३७

जिसके हृदय में मैल है, यदि वह तोथों में भी स्नान करे तो उसे वैकुंठ-गमन प्राप्त न होगा। यदि समस्त संसार उस पर विश्वास भी कर ले तो कुछ न होगा क्योंकि राम इन बातों से अनजान नहीं हैं। (वे सब जानते हैं।) श्रतः केवल एक ही ईश्वर राम की पूजा करो, गुरु की सेवा ही सच्चा स्नान करने से यदि गि होती तो मेंडक तो नित्य ही स्नान करते हैं। जैसे मेंडक हैं, वैसे ही ये लोग हैं, जो बराबर योनि में श्राते हैं। मन कठोर रखते हुए जो बनारस में मरता है, वह (श्रीर उसे मुक्ति हो जाय) तब तो सारी सेना जय-घोष करते हुए (संसार सागर से) तर सकती है। निराकार प्रभु वहाँ निवास करता है जहाँ न दिन है न रात, न वेद है न शास्त्र है। कबीर कहता है, हे नर, तू उसकी श्राराधना कर, यह संसार तो पागल है! (इसके रास्ते न जा।)

# रागु गूजरी

?

हरि-भजन के बिना तू बैल होगा। वह भी दूसरे का। उस समय चार पैर, दो सींग ख्रोर गूँगा मुख (होने से) तू (ईश्वर का) गुण-गान कैंस कर सकेगा १ उठते-बैठते तुक पर डंडा पड़ेगा तब तू कहाँ अपना सिर छिपावेगा १ उस समय (नाथने से) तेरी नाक फटेगी, (बोक से) तेरे कंधे टूट जावेंगे ख्रोर खाने को तुके मिलेगा कोदौ का भुस। सारे दिन (चरते हुए) जंगल में डोलता फिरेगा, किर भी तेरा पेट न भरेगा। तूने सच्चे भक्तों का कहना न माना इसलिए अपना किया पावेगा। दु:ख-सुख (का उपभोग) करते हुए तू अनेक भ्रमों में डूब गया है इसलिए अनेक योनियों में घूमता फिरेगा। रत्न के समान उज्ज्वल जन्म खो कर तूने अपने ईश्वर को भुला दिया है। फिर ऐसा अवसर तू कहाँ पावेगा १ तू बाजीगर के बंदर की तरह घूमता फिरेगा और बँधे हुए ही रात्र व्यतीत करेगा। कबीर कहता है, राम-नाम के बिना तू अपना सिर धुन कर पछतायगा।

२

कबीर की माँ छिप छिप कर रोती है, हे राम, ये बच्चे कैसे जियेंगे?

कबीर ने तनना-बुनना सब छोड़ दिया है और हिर का नाम अपने शरीर पर लिख लिया है। (अब खाने-पीने को पैसे कहाँ से आबें?) (लेकिन में कहता हूँ कि) जब तक में (ढरकी के) छेद में तागा डालता हूँ तब तक में अपने स्नेहो राम को भूल जाता हूँ। आकी तो मेरी मित है और ज़ात का हूँ जुलाहा। मुक्ते तो हिर के नाम का लाम ही सचा लाभ है। कबीर कहता है, हे मेरी माँ, सुन, हमें और इन (बचों) को (खाने के लिए) देने वाला एक राम ही है। (वही हमारे और बचों के पोषण का प्रबंध करेगा।)

[कबीर ने अपने परिवार की दशा और परिस्थितियों का एक चित्र उपस्थित किया है।]

# रागु सोरिं

8

मूर्ति की पूजा करते-करते हिंदू मर गए श्रौर सिर भुका-भुका कर (नमाज़ पढ़ते हुए) मुसलमान मर गए । वे (हिंदू किसी के मरने पर उसे) जला देते हैं श्रौर वे (मुसलमान) गाड़ देते हैं किंतु दोनों ने ही (ऐ मन। तेरे रहस्य को नहीं समभा। ऐ मन, यह संसार बहुत बड़ा श्रंघा है (जो यह नहीं देखता कि) चारों दिशाश्रों में मृत्यु का बंधन फैला हुश्रा है । किव लोग सुंदर कपड़ों से सजे हुए सभा-भवनों में किवत्त पढ़ते हुए मर गए श्रौर जटा-रख-रख कर योगी मर गए फिर भी (ऐ मन) ये लोग तुभे नहीं पहचान सके (तुभ पर विजय प्राप्त नहीं कर सके ।) द्रव्य संचित करते हुए राजा मर गए जिन्होंने दुगों पर विजय प्राप्त कर बहुत-सा स्वर्ण एकत्रित किया । वेद पढ़-पढ़ कर पंडित मर गए श्रौर रूप देख-देख कर नारी भी मर गई । श्रपने शरीर की श्रोर देख कर यह समभ लो कि राम-नाम के बिना सभी लोग छले गए हैं । कबीर यह उपदेश करके कहता हैं, हिर के नाम के बिना किसने गित पाई है !

इस शरीर का गौरव यही है कि जब जलता है तो भस्म हो जाता है, पड़ा रहता है तो इसे कीट-कृमि खा डालते हैं। कच्चे घड़े पर जब पानी पड़ता है, (तब उसके नष्ट होने के समान ही यह शरीर है।) क्यों भैया, फूले-फूले फिर रहे हो ? जब दस महीने श्रोंधे मुख रहे थे, वह दिन कैसे भूल गए ? जिस प्रकार मधुमक्खी रस एकत्रित करती है उसी भाँति तुमने जोड़-जोड़ कर धन एकत्रित किया है। मरते समय लोग उसी धन को 'ले लो, ले लो' कह कर ले लेते हैं (श्रौर तुभे बाहर निकाल देते हैं।) भूत को घर में कौन रहने देता है ? घर की देहली तक तेरे साथ तेरी विवाहिता स्त्री रहती है। इसके आगे नगर के सजजन श्रीर संभ्रांत लोग रहते हैं। श्मशान तक सब कुटुंब के लोग रहते हैं, इसके आगे जीवात्मा अकेला जाता है। कबीर कहता है, हे प्राणी, सुन । तू काल से पकड़ा जाकर कूएँ में गिर पड़ा है । तूने भूठी माया में अपने आप को वैसा ही बँधा लिया है जिस प्रकार सेमल की रंगीन फली के भ्रम में तोता। (वह समभता है कि इस रंगीन फल में बहुत स्वाद होगा किंतु जैसे ही वह उसमें चोंच मारता है, वैसे ही उसमें से रई निकल पड़ती है।)

3

वेद पुराण श्रादि सभी धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांत सुन कर तूने कर्म की श्राशा की (कि उससे तेरा निस्तार होगा) किंतु जिस समय काल ने लोगों को खाना शुरू किया तो वे चतुर (१) लोग निराश होकर गुरु के पास चले ! रे मन, इस (ढंग) से एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता यदि तूने रधुपित राजा का भजन नहीं किया । नादी (जो श्रनाहत नाद में विश्वास रखते हैं), वेदी (जो वेदों को मानने वाले हैं) शबदी (जो शब्द-ब्रह्म के उपासक हैं) श्रोर मौनी (जो जीवन पर्यंत मौन-ब्रत धारण करते हैं) साधुश्रों ने वनलंड में जाकर योग श्रोर तप किया श्रोर चुन कर सात्विक कंद श्रोर मूल का श्राहार किया किंतु उनसे भी यमराज

का पट्टा ही लिखाया गया (त्रार्थोत् वे भी यम के त्राधिकार-पत्र से शासित हुए।) जिनके हृदय में नारदी भिक्त नहीं त्राई त्रीर जिन्होंने त्रापने शरीर को भिक्त के त्राडंबरों से बहुत त्रान्छी तरह सजाया त्रीर राग एवं रागनी त्रालापते हुए त्राडंबरों रूप रक्खा, उन्होंने हिर से क्या प्राप्त किया ? समस्त संसार के ऊपर काल की छाया पड़ी है त्रीर उसमें जानी जन भ्रम से चित्रवत् लिखे हुए हैं। कबीर कहता है, वे ही कुछ सेवक खालसे शुद्ध) हो सके जिन्होंने प्रेम त्रीर भिक्त को वास्तविक रूप से समभा है।

X

मैंने अपने दो दो नेत्रों से अवलोकन किया है—हिर के बिना और कुछ नहीं देखा। मेरे नेत्र उन्हीं के अनुराग में अक्ण हैं। उनके अतिरिक्त मुक्तसे अब क्या कहा जा सकता है १ हमारा सारा अम नष्ट हो गया, भय भाग गया जब राम नाम से हृदय लग गया। बाजीगर (ब्रह्म) ने इंका बजाया और सारा संसार तमाशा देखने के लिए जुड़ गया। (तमाशे के बाद) बाजीगर ने अपना सारा स्वांग इकट्ठा कर लिया और किर अपने ही रंग में (विचार में) रमण करने लगा। उपदेश मात्र से अम नष्ट नहीं होता। संसार में तो सब लोग उपदेश दे दे कर अपना मुख छिपा लेते हैं। कबीर कहता है, मुक्त पर स्वयं गुरु ने कृपा की और उसके द्वारा उन्होंने सब प्रकार से मेरे तन-मन का हरण कर लिया। मैं उन्हीं के रंग में रँगा हुआ हूँ क्योंकि मुक्ते संसार से वास्तविक जीवन का प्रदाता मिल गया है।

y

जिसके वेद ही दूध के भंडार हैं श्रौर समुद्र ही मथने की मटिकयाँ हैं उस (ब्रह्म) की तू श्रहीरिन (मथने वाली) हो जा, फिर तेरे तक को नष्ट करने की शक्ति किसमें हे १ ऐ दासी । (श्रातमा), तू जग के जीवन श्रीर प्राणों के श्राधार राम को श्रपना पित क्यों नहीं बना लेती १ तेरे गले में तौक है श्रौर पैरों में बेड़ी है। (माया का बंधन है) श्रौर तू

घरों घर (योनियों में) रमती फिरती है। ऐ दासी, तुफे ऋब भी चेत नहीं हुआ ! जान ले, तुफ ऋभागी को यम ने देख लिया है। दासी ने कहा—'वस्तुत: प्रभु ही तो करने ऋौर कराने वाला है, बेचारी दासी के हाथ क्या है ! सोते-सोते जागी हूँ ऋौर जिस ऋंर प्रशृत्त की गई हूँ उस ऋोर प्रशृत्त हो गई हूँ !' कशीर ने कहा—'ऐ दासी, यह सुबुद्धि तूने कहाँ से पाई जिससे तूने भ्रम की रेखा मिटा दी है !... ऋच्छा, वह रस मैंने भी जान लिया है ऋौर गुरु के प्रसाद से मेरा मन संतुष्ट हो गया है।'

६

जो बिना माया में उलके हुए नहीं जो सकते स्त्रौर बिना घाल मिले (सीदे के तौल या गिनती से ऊपर मिलने वाली वस्तु) नहीं अघाते उनका जीवन क्या श्रच्छा जीवन कहा जा सकता है ? वस्तुतः विना मृत्यु के जीवन नहीं है। ऋष क्या कहा जाय ऋौर ज्ञान का विचार किया जाय १ अपनी ओर देखकर तो यह सारा (बाह्य) व्यवहार नष्ट हां गया। मैंने कुंकम (इंद्रियों को) घिस कर, चंदन (स्नात्मा) को रगड़ कर बिना चर्म चतुत्रों के यह संसार देख लिया है। जिसमें पुत्र (जीवात्मा) ने पिता (परमात्मा को उत्पन्न किया है (श्रर्थात् श्रपने हृदय में परमात्मा को अनुभूति से प्रकट किया है।) विना ही स्थान के (ब्रह्म-रंध्र या शूत्य में) नगर (सारे ब्रह्मांड) को स्थिर किया है। पुनः जीवात्मा रूपी याचक ने ऐसा दाता (परमात्मा) श्राप्त किया है जो न तो दिया जा सकता है, न खाया (उपभोग किया) जा सकता है। न वह छोड़ा जा सकता है, न ऋलग किया जा सकता है। वह किसी दूसरे के पास भी नहीं जा सकता। जो जीवन श्रौर मरण की वास्तवि-कता समभता है वह पंच प्राणों के पर्वतों पर चढ़ने में सुख का अनु-भव करता है। कबीर को वह हरि रूपी धन मिल गया है जिसके मिलने पर उसने अपने आपको मिटा दिया है।

पढ़ने श्रौर सुनने से क्या होता है यदि स्वाभाविक रूप से उस ब्रह्म से मिलन न हो। ऐ गँवार, तृ हरि का नाम नहीं जपता, बारंबार क्या सोच रहा है ? तुभे श्रंधकार में एक दीपक चाहिए जिससे तुभे इंद्रियों से ग्रहण न की जा सकने वाली वस्तु की प्राप्ति हो। तुभे वह श्रगोचर वस्तु मिल सकती है क्योंकि तेरे शरीर में ही वह दीपक समाया हुश्रा है। कबीर कहता है, श्रब तूने जाना ? जब जानेगा तो तेरा मन भी संतुष्ट होगा। लेकिन मन संतुष्ट होने पर भी लोग विश्वास नहीं करते। यदि वे विश्वास नहीं करते तो फिर किया क्या जा सकता है ?

हृदय में तो कपट है श्रीर मुख से ज्ञान! भूठमूठ तू क्या पानी (माया) को मथ रहा है ? इस शरीर में ऐसे क्या गण हैं जो तू इसे बार-बार माँज रहा है (साफ़ कर रहा है ?) श्रीर फिर जब तेरे शरीर के भीतर भी मल भरा हुश्रा है ! लौकी को श्राड़सट तीथों में भले ही स्नान करा दिया जाय किंतु उसका क वापन फिर भी नहीं जा सकता। कबीर तो विचार पूर्वक यही कहता है, केवल मुरारी (ब्रह्म ही) भवसागर से तार सकता है।

3

तू अनेक प्रपंच कर दूसरे का धन लाता है और उसे अपने पुत्र और स्त्री के समीप लुटा देता है। ऐ मन, तू भूल कर भी कपट न कर अंत में तेरे जीवात्मा से ही सब वसूल किया जायगा। च्रण-च्रण में तेरा शरीर च्रीण हो रहा है और वृद्धावस्था का अनुभव होता है। (तू इतना निर्वल हो जायगा कि) तेरी अंजुली से कोई पानी भी न पा सकेगा। कबीर कहता है, तेरा कोई नहीं है। तू शीघ ही हृदय में राम का जाप क्यों नहीं करता?

१०

हे संतों, पवन-साधन (प्राणायाम) से मेरे मन में सुख का बानक बन सका है ऋौर मैं इसे योग-प्राप्ति के फल-स्वरूप ही समस्तता हूँ। गुरु ने मुक्ते योग का सूक्ष्म-मार्ग दिखलाया जिसमें इंद्रिय रूपी चंचल मृग त्राकर चोरी से चरा करते हैं। मैंने क्रपने (शरीर के) दरवाज़ें बंद कर लिए क्रौर (उन मृगों को स्थिर करने के लिए क्रानाहत बाजें की ध्विन की। कुंभ के कमल (सहस्रदल कमल) में जो जल भरा हुत्रा था, उसे नष्ट कर मैंने उसे चैतन्य क्रौर ऊँचा किया। जन कबीर कहता है, मैंने यह जान लिया क्रौर जब जान लिया तो मेरे मन को संतोष हुन्ना।

#### 88

मैं भूखे श्रापकी मक्ति नहीं कर सकता। श्राप श्रपनी यह माला लीजिए। मैं संतों की चरण-धूल (की शपथ लेकर) माँगता हूँ। मुफे किसी का कुछ देना नहीं है। हे माधव, मेरी तुम्हारे साथ इस तरह कैसे बन सकती है? यदि तुम स्वयं मुफे नहीं देते तो मैं तुमसे माँग के लेना चाहता हूँ। मैं दो सेर चून (श्राटा) माँगता हूँ श्रौर पाव भर घी के साथ नमक। श्राध मेर दाल माँगता हूँ। इससे मुफे दोनों वक्त (दिन श्रौर रात में) भोजन करा लो। एक चार पैर की खाट माँगता हूँ। एक तांकया श्रौर एक रुई से भरा हुश्रा दोहरा कपड़ा। ऊपर (श्रोढ़ने के लिए) मैं एक कंवल चाहता हूँ। फिर यह भक्त तुफ्तमं लीन होकर तेरी भक्ति करे। मैंने किंचिन्मात्र भी किसी से कुछ नहीं लिया, एकमात्र तेरे नाम से मैं शोभा पाना चाहता हूँ। कवीर कहता है, इसी से मेरा मन संतुष्ट होता है श्रौर जब मेरा मन संतुष्ट होता है तो मैं हिर को जान लेता हूँ।

# रागु धनासरी

१

सनक, सनंदन श्रौर महेश के सदृश (शक्तिशाली) तथा शेषनाग भी (हे राम) तेरा रहस्य नहीं जानते । मैंने तो संत-संगति से ही राम को हृदय में बसा लिया है। (यदि) हनुमान के सदृश (बली) श्रौर गर के समान (गितशील) भी हिर के गुण नहीं जानते तो) सुरपित (इंद्र) श्रीर नरपित राजागण भी नहीं जान सकते। चारों वेद, स्मृतियाँ श्रीर पुराण (कैसे जान सकते हैं) जब स्वयं कमला (लक्ष्मी) कमलापित (ब्रह्म) के गुण नहीं जान सकती। इसिलिए कबीर कहता है, यह मनुष्य भ्रम में न पड़े। राम के चरणों से लग कर उनको शरण में पड़ रहे।

ર

दिन से प्रहर श्रीर प्रहर से घड़ी में श्रायु घटती रहती है श्रीर शरीर चीए होता रहता है। काल रूपी शिकारी विधिक की भौति घूमता रहता है। (उससे बचने का) क्या उपाय किया जा सकता है ? (मृत्यु का) दिन समीप श्राने लगा है। माता, पिता, भाई, पुत्र श्रीर स्त्री कहाँ कौन किसका है श जब तक शरीर में ज्योति निवास करती है पशु को भी श्रपनेपन का ज्ञान नहीं होता। जीवन रत्ता के लिए वह लालच करता रहता है श्रीर उसे श्रांखों से कुछ भी नहीं सूफ पड़ता। कबीर कहता है, रे प्राणी, सुन, तू श्रपने मन की भ्रांति छोड़ दे! तू एक मात्र नाम का जाप कर श्रीर उस एक (ब्रह्म) की शरण में पड़ा रह।

३

जो सेवक कुछ भिक्त-भाव जानता है, उमें (मृत्यु का) ग्राश्चर्य कैसा! जिस प्रकार जल में जल मिल कर ग्रालग नहीं होता, उसी भौति यह जुलाहा (कबीर) भी उस ब्रह्म में दुलक कर—एक रूप होकर—मिल गया है। हे हिर के भक्तगण, मैं तो बुद्धि का भोला हूँ—मुफ में ग्राह्य बुद्धि है (लेकिन में पूछता हूँ कि) यदि कबीर काशों में शरीर छोड़ कर (मुक्ति पा जाय) तो इसमें राम का क्या ग्रामुग्रह ? कबीर कहता है हे लोगों सुनो, तुम लोगों में से कोई भ्रम में न भूले। यदि हृदय में राम है तो (मरने के लिए) क्या काशी, ग्रीर क्या ऊसर मगहर !! (दोनों ही समान हैं।)

#### Y

यदि मैंने साधारण तप किया तो मैं इन्द्रलोक श्रीर शिवलोक जाऊँगा श्रीर फिर वहाँ से लीट कर श्रा जाऊँगा। मैं (ईश्वर से क्या माँगूँ ? कुछ स्थिर ही नहीं है। मैं तो केवल राम-नाम ही श्रपने मन में रखता हूँ। राज्य की शोभा, वैभव श्रीर बड़ाई, श्रंत में किसी की सहायता नहीं करती। पुत्र, स्त्री, लच्मी श्रीर माया इनसे कहो किसने सुख पाया है ? कबीर कहता है, (गम के श्रांतिरिक्त) दूसरा मेरे किसी काम का नहीं है। हमारे मन में तो राम का नाम ही (बहुत बड़ा) धन है।

#### y

हे भाई, राम का स्मरण करो, राम का स्मरण करो, राम का स्मरण करो। गम नाम के स्मरण के बिना तुम अधिकाधिक हूबते ही जाओगे। स्त्री, पुत्र, शरीर, घर और सुख देने वाली संपत्ति इनमें से कुछ भी काल की अवधि (अंत) के समय तेरी नहीं होगी। अजामिल गज और गणिका ने निकृष्ट कर्म किये किंतु ने भी राम का नाम लेने से (भवसागर के) पार उतर गए। तूने शूकर और कुत्ते की योनि में भ्रमण किया फिर भी तुमें लजा नहीं आई १ तूने राम-नाम रूपी अमृत छोड़ कर क्यों विप खा लिया १ तू विधि-निषेध के कर्म का भ्रम छोड़ कर राम-नाम ले। सेदक कबीर कहता है, गुरु के प्रसाद से राम का अपना स्नेही बना।

# रागु तिलंग

हे भाई, वेद श्रौर क़ुरान ये फूठे हैं, इनसे हृदय की चिंता नहीं जाती। यदि एक च्रण भर के लिये हृदय में थोड़ी स्थिरता ले श्राश्रों तो सर्व-स्वामी ईश्वर तुम्हारे सामने ही उपस्थित होगा। ऐ बंदे, तू श्रपने हृदय में प्रति दिन खोज श्रौर व्यर्थ की व्याकुलता में मत फिर। यह जो संसार है वह एक नगर मेले की तरह है जिसमें

विपत्ति के समय हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। तू भूठ-मूठ पढ़-पढ़ कर प्रसन्न होता है त्रौर निश्चित होकर ईश्वर के त्रातिरिक्त त्रान्य वस्तुत्रों पर वाद-विवाद बकता फिरता है। (सत्य तो यह है कि) सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ही सच्चा है। वह सृष्टिकर्त्ता सृष्टि के बीच में ही है किंतु वह श्याम मूर्ति के रूप में नहीं। त्राकाश के बीच में जो त्राकाश-गंगा है उसी में उसने स्नान किया था। उसी का सदैव चिंतन कर त्रौर त्रापनी त्रांतर्द्ध से देख कि वह यत्र-तत्र-सर्वत्र विद्यमान है। त्राब्हा (ब्रह्म) ही पूर्ण पिवत्र है। उस पर संदेह तो तब किया जाय जब वह एक से भिन्न (दूसरा) हो। कबीर कहता है, वह कृपालु ही जिस पर कृपा करे, वही उसे जान सकता है।

# रागु सूही

१

इस संसार में अवतिरत होकर तुमने क्या किया ! तुमने राम का नाम कभी नहीं लिया | तुम किस बुद्धि में फँसे हुए हो जो राम का जाप नहीं करते ? ऐ अभागे मरते समय के लिए क्या कर रहे हो ? तुमने दुःख और सुख उठा कर परिवार का पोषण किया किंतु मरते समय तुमने अकेले ही दुःख उठाया | जब तुम्हारा गला पकड़ा जायगा तभी तुम्हें पुकार करना है | कबीर कहता है, पहले से ही अपनी सँभाल क्यों नहीं करता ?

२

नन्हा सा जीव थर-थर काँप रहा है। मैं नहीं जानती कि मेरा प्रियतम (ईश्वर मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा! रात मेरा यौवन) व्यतीत हो गया, कहीं दिन (बृद्धावस्था) भी इसी प्रकार व्यतीत न हो जाय! भ्रमर (काले बाल तो उड़ गए। उनके स्थान पर बक (श्वेत केश-जाल) बैठ गया। कच्चे घड़े (शरीर में) पानी (अवस्था) स्थिर नहीं रहती। जब हंस (जीवातमा) चलने लगता है तब यह शरीर कुम्हला

जाता है। मैंने वैसा ही शृङ्गार किया है जैसे कुमारी कन्या शृंगार करती है। उसके साथ जो भी (देवता) रमण कर उससे त्राबद्ध(बाभत) हो जाय, वही स्वामी या त्राराध्य मान लिया जाता है। कौवों (सांसा-रिक त्राभिलापात्रों) को उड़ाते हुए मेरी भुजा दुखने जगी है। कवीर कहता है, इसी भाँति साँसारिक व्यवहारों में जीवन की कथा समाप्त हो जाती है।

३

शासनाधिकार समाप्त हो गया, ऋव सारा लेखा देना होगा। उसे लेने के लिए यम के निर्दय दूत आ पहुँचे। तुमने क्या सुरिव्तत किया है और क्या खो दिया है, शीघ ही चलो, दीवान (धर्मराज) ने बुलाया है। दीवान के बुलाने से इसी समय चलो क्योंकि ईश्वर के दरबार का त्राज्ञा-पत्र त्राया है। निवेदन के साथ जो कुछ भेट देना है दो त्रौर यांद कुछ कहना शेप है तो उसे गा दो। त्राज की रात भर है जो कुछ सुलभाना है उसे सुलभा लो। जो कुछ भी तुम्हारा ख़र्च हुआ है, उसकी पूर्ण रचा कर लां। प्रातःकाल की नमाज सराय में जाकर गुज़ारना, ऋदा करना है। साधु संगति से जिसे हरि का रंग लग गया है, वह भाग्यशाली पुरुष धन्य है। ईत (साधारण जन) श्रीर ऊत (निस्संतान) बड़े सुखी श्रीर सुन्दर हैं जिन्होंने सब मंभाटों से रहित होकर) जन्म का छनमोल फल प्राप्त किया है। (श्रन्थथा संसारी मनुष्यों ने) जागते-सोते ऋपना जीवन खो दिया है ऋौर संपत्ति लोड़ कर वे दूसरों स्त्रपनी स्त्री ग्रौर बचों) के वश में हो गए हैं। कबीर कहता है, ऐसे हो मनुष्य भूले हुए हैं क्योंकि वे अपने स्वामी को भूल कर मिट्टी (सुन्दर स्त्री त्र्रौर धन त्रादि) में उलभा गए हैं।

४

(देखते देखते) नेत्र थक गए, सुनते सुनते कान थक गए ऋौर (कार्य करते हुए) सुन्दर शरीर थक गया। वृद्धावस्था की हुंकार से सब बुद्धि थक गई केवल एक माया ही नहीं थकी। रेपागल, तूज्ञान का विचार नहीं कर पाया। तू व्यर्थ ही जन्म गँवा दिया। प्राणी तब तक (सुख के) सरोवर की नृष्णा करता रहता है जब तक कि उसके शरीर में साँस रहती है। यदि वह हरि के चरणों में निवास करने के लिए अपना शरीर ले भी जाता है तो उसके साथ मिक-भाव नहीं जाता। जिसके हृदय के भीतर 'शब्द' निवास कर लेता है, उसकी (सांसारिक वासनात्रों के प्रति) प्यास जाती रहती है। वह (ईश्वर का) आदेश समक कर जीवन की चौपड़ खेलता है ग्रीर मन लगा कर अपने (भावों का) पाँसा डालता है। जो भक्त अविगत (ईश्वर) को जान कर उसका भजन करते हैं, उनका किसी प्रकार भी नाश नहीं होता। कबीर कहता है, वे सेवक कभी नहीं हारते जो पाँसा डालना जानते हैं।

y

एक दुर्ग (शरीर) है, उसके पाँच विश्वसनीय और बलवान रक्तर (पंच प्राण) हैं। वे पाँचों मुभ्में कै फ़ियत तलब करते हैं। मैंने किसी की ज़मीन तो जोती-बोई नहीं है। (ऐमी स्थिति में) कै फ़ियत देना दुःखप्रद मालूम होता है। ऐ हरि भक्तो, मुभे इस दुर्ग के पटवारी (मन) की नीति इसती या दुःख देती है। जब मैंने भुजा उठा कर गुरु को रक्ता के लिए पुकारा तब उन्होंने मेरा उद्धार कर लिया। उस दुर्ग में नौ तो दंड देने वाले जमादार (नव द्वार) हैं और दस दौड़ने वाले मुसिफ़ (दस इंद्रियाँ) हैं। वे किसी (भक्ति-भाव की) प्रजा का निवास करने नहीं देते। वे (बुद्धि की) पूरी डोरी नापते भी नहीं हैं और बहुत बेगार लेते हैं। बहत्तर कोठे वाले घर (शरीर) में एक पुरुष (ग्रहंकार) समाया हुन्ना है, उसी ने मेरा नाम (बेगार में) लिखा दिया है। जब धर्मराज का चिट्ठा देला गया तो मेरे ऊपर न पावना था न देना। ग्रतः संतों की कोई निदा न करे क्योंकि संत ग्रौर राम एक ही हैं। कबीर कहता है, मैंने वह गुरु पा लिया है जिसका नाम विवेक है।

## रागु बिलावलु

8

यह संसार ऐसा तमाशा है कि इसमें कोई स्थायी रूप से रहने नहीं पायेगा। तुम सीधे-सीधे श्रपने रास्ते चलो नहीं तो यह संसार तुम्हें बहुत बुरा धक्का देगा। वालक, बूढ़े श्रीर तरुण होते हुए सभों को यह यम ले जायगा। यह वेचारा मनुष्य तो चूहा बनाया गया है जिसे मृत्तु रूपी बिल्ली खा जायगी। चाहे मनुष्य धनवान हो चाहे निर्धन हो इसकी कोई मर्यादा नहीं है काल इतना बली है कि राजा श्रीर प्रजा को समान रूप से मारता है। ईश्वर के सेवक जो उनके कृपा-भाजन हैं, उनकी तो बात ही दूसरी है। वे न श्राते हैं, न जाते हैं, न कभी मरते हैं क्योंकि वे परब्रह्म के साथो हैं। पुत्र, स्त्री, लक्ष्मी श्रीर माया इन्हें (श्रपने वास्तिवक रूप में) जान कर छोड़ दो। कबीर कहता है, संतो, (इस त्याग से) सारंगपाणि ब्रह्म तुम्हे श्रवश्य मिल जायगा।

3

मैं न विद्या पढ़ता हूँ श्रीर न वाद विवाद करना जानता हूँ । मैं तो हिर के गुण कहते-सुनते पागल हो गया हूँ । मेरे बाबा, सारा संसार चतुर है, केवल मैं पागल हूँ । मैं तो बिगड़ ही गया हूँ । मेरे साथ) कोई दूसरा न बिगड़े । मैं स्वयं पागल नहीं हुश्रा हूँ, राम ने मुक्ते पागल कर दिया है श्रीर मेरे सतगुरु ने मेरा सारा भ्रम जला दिया है । मैं श्रपनी बुद्धि खोकर बिगड़ गया हूँ । मेरे भ्रम से कहीं कोई दूसरा भुलावे में न पड़ जाय । श्रसली पागल तो वह है जो श्रपने को न पहिचाने । जो श्रपने को पहिचानता है वही केवल एक (ब्रह्म) को जानता है । जो इस श्रवसर पर (ईश्वर की श्रनुभृति से) मतवाला नहीं हुशा, वह कभी मतवाला नहीं हो सकता । कबीर कहता है, मैं तो राम ही के रंग में रँग गया हूँ ।

३

घर छोड़ कर वन-खंड में चले जाश्रो श्रीर चुन चुन कर मात्विक कंद-मूल खाश्रो | किंतु मूर्ख मन बहुत पाणी है जो श्रपना विकार श्रभी तक नहीं छोड़ता | मैं इस संसार से कैसे छूटूँ श्रीर इस बड़े भव-सागर से कैसे पार पाऊँ ! हे मेरे विट्ठल, मेरी रक्षा करो, यह सेवक तुम्हारी शरण में है । भिन्न-भिन्न विषयों की वासना छोड़ी नहीं जाती । श्रनेक यत्नों से श्रलग हटाता हूँ किर भी यह बार-बार लिपट ही जाती है । यौवन ब्यतीत हो गया; श्रव बुढ़ापा है, मैंने कुछ भी भला नही किया । मैंने इस श्रमूब्य जीव को कौड़ी मोल फेक दिया । कबीर कहता है, हे मेरे माधव, तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारे सहश कोई दयालु नहीं है श्रीर मेरे सहश कोई पापी नहीं है ।

8

## [इस पद में कबीर की माँ का मनस्ताप विश्ति है।]

प्रति दिन जुलाहा (कवीर) जल भर कर घड़ा लाता है। भूमि को लीपते हुए इसका जीवन व्यतीत होता है। इसे ताना बाना ऋादि कुछ नहीं सूभता, यह तो एकमात्र हरि के प्रेम में लिपट गया है। हमारे कुल में किसने 'राम' नाम कहा है। जब से इस निपूते ने माला ली है तब से कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हुआ हे जिठानी, हे देवरानी, एक अचरज जो हुआ वह तो सुनो। इन मुंडियों (साधुआं) ने सात सूत (अपने शरीर की सप्त धातुएँ) तो नष्ट कर दी किन्तु इस मुंडिया (साधू बने हुए मन) को किसी ने नहीं मारा। (सुनते हैं कि) गुरु ने सब सुखों के एक मात्र स्वामी हरि का नाम इसे दिया है। उसी हरि ने संत प्रहाद की प्रतिज्ञा रक्खी और हिरएयान्त को नख से विदीर्ण किया इसने घर के देवताओं और पितरों की पूजा छोड़ दी है और गुरु का शब्द-मात्र अंगीकार किया है। कबीर कहता है, यह सब पापों के नाश करने वाले संतों को लेकर अपना उद्धार कर रहा है।

y

हिर के समान कोई राजा नहीं है। संसार के ये सभी राजे तो चार दिन के हैं जो भूठ-पूठ ही शासन करते हैं। तेरा सेवक भर हो, वह कहीं भी घूमें, वह तीनों लोकों में मान्य है। उस सेवक की स्रोर कौन हाथ उठा सकता है ? उसके गौरव का तो कोई स्मनुमान भी नहीं कर सकता ! हे मेरे स्रचेत मूढ़ मन, तू स्रव भी चेत जा, उस (ब्रह्म का) स्मनाहत संगीत बज रहा है। कबीर कहता है, संशय स्रोर भ्रम से रहित श्रुव स्रोर प्रहाद पर उसी ने कृपा की थी।

Ę

(हे प्रभु) तुम्हीं मेरी लज्जा रक्खो, मुक्त से तो वह बिगड़ ही गई। शील, धर्म जप श्रौर भक्ति—मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी तो श्रभिमान से टेढ़ी पगड़ी हो रही है। मैंने इस शरीर को श्रमर मान कर सुरिच्चत रक्खा किंतु यह तो श्रांत में फूठा श्रौर कच्चा घड़ा निकला। जिन (पुत्र श्रौर स्त्री) को हमने श्रनुग्रह पूर्व क (जीवन में) संवारा, उन्होंने ही हमें भुला कर दूसरा मार्ग पकड़ा। संधिक (सिन्नपात) रोग में पड़े हुए के समान बकने-क्तकने वाले को साधु नहीं कहा जा सकता इस लिए मैं (साधु बन कर) तुम्हारी डचोढ़ी की शरण में पड़ा हुश्रा हूँ। कबीर कहता है, मेरी यह विनय सुन लो कि हम पर यम-यातना मत डालो।

19

(हम) थके हुए तुम्हारे दरबार में खड़े हुए हैं। तुम्हारे बिना हमारा ध्यान कौन रक्खे ? किवाड़ खोल कर कृपा पूर्वक दर्शन दो। तुम्हीं धन हो, तुम्हीं धनी हो, उदार हो, त्यागी हो, कानों से तुम्हारा सुयश सुनता हूँ। मैं किससे मौगू श मुमे तो सभी निर्धन दिखाई देते हैं। मेरा निस्तार तो तुम्हीं से है। जयदेव, नामदेव श्रौर ब्राह्मण सुदामा इन पर तुमने अपार कृपा की है। कबीर कहता है, तुम समर्थ दानो हो। चारों पदार्थ (श्रः , धर्म, काम श्रौर मोन्न) देते हुए तुम्हें

## देर नहीं लगती।

5

डंडा, मुद्रा, खिथा (गुदड़ी) श्रीर श्राधारी (बाँह टेकने की लकड़ी लिए हुए ऐ वेशधारी जोगी, तू भ्रम के भावों ही में घूम रहा है। ऐ पागल, तू श्रासन श्रीर प्राणायाम को दूर कर श्रीर कपट छोड़ कर हरि का भजन कर। जिससे तू याचना करेगा वह तीनों भवनों का स्वामी है। कबीर कहता है, वही केशव संसार में सच्चा जोगी है।

3

हे जगदीश गुसाई, यह माया तुम्हारे चरणों को (हमारे मन से)
भुला देती है। फिर यदि मनुष्य के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रीति उत्पन्न
नहीं होती तो वे बेचारे क्या करें ? इस तन, धन ग्रौर माया को
धिक्कार है। मित ग्रौर धूर्त बुद्धि को भी बारंबार धिक्कार है। यदि
इस माया को हदतापूर्वक बांध कर रखोगे तभी इससे वच सकोगे।
क्या खेती ग्रौर क्या लेना-देना (व्यापार)! यह सब भूठे ग्रिमान
का प्रपंच है। कबीर कहता है, ये (भूठा उद्यम करने वाले) ग्रांत में
किंकर्तव्य-विमूद्ध हो जायँगे ग्रौर उनका मृत्यु-समय ग्रा जायगा।

१०

इस शरीर-सरोवर के भीतर एक अनुपम कमल (सहस्रदल कमल)
है । उसमें परम ज्योति पुरुषोत्तम (का निवास) है जिसके न कोई रूप
है, न रेखा। इसलिए रे मन, भ्रम छोड़ कर जगजीवन राम और हरि
का भजन कर। न तो इस संसार में कुछ आता हुआ दिखलाई देता
है, न जाता हुआ। यह संसार पुरइन के पत्ते की तरह जहाँ उत्पन्न
होता है वहीं विनष्ट हो जाता है। कबीर कहता है, मैंने सुख से 'सहज'
का विचार करते हुए माया को मिथ्या जान कर छोड़ दिया तुम भी
अपने मन के मध्य में निवास करते हुए मुरारी की सेवा करो।

88

मेरे जन्म श्रीर मरण का भ्रम चला गया श्रीर गोविंद से मेरी ली

लग गई। गुरु के उपदेश की जागृति से मैं जीते-जी शून्य में लीन हो गया। हे पंडित, (तुम कहते हो कि) काशी से ही ब्रह्म-नाद उत्पन्न होता है श्रीर काशी ही में लीन हो जाता है। (मैं पूछता हूँ) जब काशी का ही विनाश हो जायगा तब यह ब्रह्म-नाद कहाँ समायगा १ मैंने तो इस ब्रह्म-नाद को त्रिकुटी के संधि-भाग में देखा है। श्रीर उसी की ध्वनि संसार के श्राणु-श्राणु में जाग रही है। श्रातः मुफ्त में ऐसी बुद्धि का संचार हो गया कि मैं श्रापने शरीर में ही त्यागी हो गया हूँ। मैंने श्रापने श्राप (में खोज कर) उस ब्रह्म को जान लिया है श्रीर मेरी श्रात्मा का तेज उस महातेज में लीन हो गया है। कबीर कहता है, श्रव मैंने गोविंद को जान लिया है श्रीर मेरा मन संतुष्ट हो गया है।

### १२

हे देव ! जिसके हृदय में तुम्हारे चरण-कमल निवास करते हैं वह यहाँ, वहाँ क्यों घूमता फिरे ? उसके पास तो जैसे सभी सुख और नवों निध्याँ हैं | वह सरलता से तुम्हारे यश का गान करता है । हे देव, जब तुम उसके हृदय से कुटिलता की गाँठ खोल देते हो तब उसकी ऐसी मित हो जाती है कि वह सब जीवों में तुम्हीं को देखने लगता है। और जब बारंबार माया उसे बाधक प्रतीत होती है तो वह अपसन्नता से अपने मन ही को तोलता है । इस प्रकार जहाँ जहाँ वह जाता है, वहीं मे उसे सुख मिलता है । तब माया उसे भटका नहीं दे सकती । कबीर कहता है, राम के प्रति प्रीत की ओट में मेरा मन पूर्ण संतुष्ट हो गया।

# रागु गौंड़

१

संत के मिलने पर उससे कुछ सुनना-कहना चाहिए। यदि श्रसंत मिले तो चुप हो रहना चाहिए। बाबा, उससे क्या बोलना श्रौर क्या कहना! चुप होकर जैसे राम नाम में ही लीन हो जाना चाहिए। संतों से बोलने में तो उपकार होता है किंतु मूर्ख से बोलना मानो ऋष मारना है। बोलते बोलते ही तो बुराई बढ़ती है। न बोलने से वह बेचारा क्या कर सकता है! कबीर कहता है, ख़ाली घड़ा ही आवाज़ करता है; जो भरा होता है उसका पानी हिलता भी नहीं है आरे वह शब्द भी नहीं करता।)

?

मनुष्य मर कर मनुष्य के भी काम नहीं त्राता। पशु मर कर दस काम सँवारता है। फिर मैं अपने कमों की क्या गित समभू ! हे बाबा, मैं क्या समभू ! हिंडुयाँ इस तरह जल जाती हैं जैसे काठ ग्रीर केश इस तरह जल जाते हैं जैसे घास का पूला। कबीर कहता है, मनुष्य तो (अपनी मोह-निद्रा से) तभी जागेगा जव यम का दण्ड उनके सिर पर लगेगा।

ą

त्राकाश में गगन है, पाताल में भी गगन है, चारों दिशात्रों में गगन रहता है। वही त्रानंद मूल चिरंतन पुरुषोत्तम है। इसलिए शरीर के विनष्ट होने पर गगन विनष्ट नहीं होता। यही देख कर मुक्ते वैराग्य हो गया। यही जीवात्मा यहाँ त्राकर कहाँ चला जाता है १ (पुरुपोत्तम ने) पंच तत्वों को मिला कर शरीर का निर्माण किया, इसमें जीवात्मा जो तत्व है उसका निर्माण किस वस्तु से किया १ तुम जीव को कर्मबद्ध कहते हो तो कर्म को किसने जीवन प्रदान किया १ हिर में ही पिंड है श्रीर पिंड ही में हिर है, वही हिर सर्वमय श्रीर निरंतर है। कवीर कहता है मैं राम-नाम को नहीं छोडूँ गा। जो कुछ स्वाभाविक रीति से हा रहा है उसे होनेदो।

8

[कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर को दंड देने के लिए उन्हें बाँध कर हाथी के सामने फेक दिया था। किंतु हाथी चिंघाड़ मार कर दूर भाग गया था। उसी स्रवसर का यह पद जात होता है।] मेरी भुजाएँ बाँध कर, मुक्ते पिंड बनाकर (हाथी के सामने) डाल दिया किंतु हाथी ने कुद्ध होकर अपना सिर पृथ्वी पर दे मारा। फिर भाग कर चीत्कार करने लगा। मैं प्रभु के रूप की बिलहारी जाता हूँ। तू मेरा स्वामी है और यह तेरी ही शक्ति है (कि हाथी चीत्कार करता हुआ भाग गया। दूसरी ओर काज़ी कुद्ध होकर वक रहा है कि 'हाथी चलाओ।) रे महावत, मैं तुक्ते काट डालूँगा, इस हाथी को मार कर जब्दी आगे बढ़ा।' हाथी आगे नहीं बढ़ता। वह (प्रभु का) ध्यान घरता है क्योंकि उसके हृद्य में भी भगवान निवास करते हैं। भला, (संत ने क्या) अपराध किया है कि उसकी पोटली (गठरी) बनाकर हाथी के सामने रख दी। हाथी उस पोटली को ले लेकर नमस्कार करता है। काज़ी अज्ञानंधाकार में ह अतः वह इस रहस्य को नहीं समक्त सकता। तीन बार उ जाज़ी ने अपनी प्रतिज्ञा भरी (और हाथी के सामने संत को डाला) मन कटोर होने के कारण उसे फिर भी (ईएवर की शक्ति में) विश्वास नहीं हुआ। कबीर कहता है, हमारा (स्वामी) गोविंद है। भक्त की आत्मा का निवास तो सदैव चौथे पद मुक्ति) में है।

### y

(इस शरीर में जो आतमा है) यह नतो मनुष्य है, न देव। न यह यित कहलाती है, न शिव। न यह योगी है, न अवधूत। न इसके काई माता है, न पुत्र। इस महल (शरीर) में कीन निवास करता है, उसका अंत किसी ने भी नहीं पाया। न यह गृही है, न उदासी। न यह राजा है, न भीख माँगने वाला। न इसके पिंड है, न लाल रक्त। न यह ब्राह्मण है, ज बढ़ई। न यह तपस्वी कहलाता है, न शेख। न इसे कभी जीते देखा है, न मरते। इसके 'मरने' पर जो कोई रोता है वह अपनी मर्थादा ही खोता है। गुरु के प्रसाद से मैंने रास्ता पा लिया है और मैंने जीवन-मरण दोनों को नष्ट करा लिया है। कबीर कहता है, यह जीवात्मा राम (परमात्मा) का अंश है और यह उसी प्रकार नहीं मिट सकता जिस प्रकार कागृज़ पर स्थाही का .चिह्न नहीं मिट सकता।

Ę

(कबीर की भक्ति पर व्यंग्य करते हुए उनकी स्त्री लोई कहती है:) पानी के कम हो जाने से करघे का धागा टूट-टूट जाता है ऋौर वह दूसरी श्रोर बाहर होकर मानों श्रपने कान हिलाता हुआ निकल पड़ता है। वेचारा कूच फूल गया है और उस पर फफूँदी चढ़ गई है और मुंडी त्रा (हत्था जो राछ के ऊपर रहता है) के सिर काल चढ़ने वाला है अर्थात् शीघ ही नष्ट होने वाला है। इसी मुंडिया (हत्था) के खरीदने में सारा पैसा लग गया था। ग्रौर इसके न्त्राने-जाने के प्रयोग में कभी कसर नहीं होती थी (त्रर्थात् सदैव करघा चलता रहता था।) किंतु अब तुरी (तोड़िया) और नरी की बात ही छोड़ दी गई है क्योंकि उनका (कबीर का) मन राम-नाम ही में रँग गया है। लड़की ऋौर लड़कों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है । हाँ, ये मुँडिया साधु सन्यासी) प्रति दिन संतुष्ट किये जाते हैं। एक दो (मुँडिया) घर में हैं, एक दो रास्ते में हैं (जो घर की ख्रोर ख्रा रहे हैं।) हम लोग तो जमोन पर विस्तर डाल कर सोते हैं श्रौर इन लोगों के लिए खाट का प्रबंध किया जाता है। ये लोग सिर घोकर कमर में पोथी बाँघ लेते हैं, बस इसी बात पर ये तो मेरे घर में रोटो खाते हैं ऋौर हमें चबैना ही मिलता है। ये मुंडिया (सन्यासी) त्रौर मुंडिया (सन्यासी - हमारे पति) एक हो गए हैं। इन सन्यासियों ने हमें डुबाने ही की ठानी है। (यह सुन कर कबीर ने कहा :) ऐ स्रांधी स्रौर निर्दयी लोई, इन्हीं मुँडियों के मजन करने से तो कबीर को (भगवान) की शरण मिली है।

૭

स्वामी (मनुष्य) मर जाय, फिर भी स्त्री माया) नहीं रोती क्योंकि उस स्त्री (माया) को रखने वाला फिर दूसरा (मनुष्य) हो जाता है। जो-जो उस स्त्री को रखता है उसका विनाश तो हो ही जाता है। उसके लिए त्रागे तो नरक है, यहाँ भले ही भोग-विलास हो। यही स्त्री एक ग्रमर सुहागिनी है, क्योंकि यह सारे संसार की प्रियतमा है श्रीर समस्त जीव जंतुश्रों की नारी है। इस सुद्दागिनी (माया) के गले में सदैव हार (सोंदर्य) सुशोभित होता है किंतु यही हार संत के लिये संसार में विष उत्पन्न करता है। यही पिलयारी (भगड़ालू श्रोरत) शृङ्गार करती रहती है यद्यपि यह वेचारी संत के सामने हमेशा ठिठक रहती है। संत भागता है तो यह उसके पीछे पड़ जाती है (हाँ, एक बात श्रवश्य है कि) गुरु के प्रसाद से यह (संत की) मार को डरती रहती है। यह नारी शाक्त की शरीर-रिक्षका है किंतु हमें तो यह भूखी-प्यासी डायन ही हिष्ट पड़ती है। हमने इसका भेद (रहस्य) श्रनेक प्रकार से जान लिया जब गुरुदेव कृपालु होकर हमसे मिले। कबीर कहता है, श्रव तो यह मुफ्ते दूर बाहर निकल गई है किंतु यह संसार के श्रंचल में (मोती की) लड़ी की भाँति शोभित हो रही है।

ζ

जिस घर में शोभा (वास्तिविक वेभव) नहीं है, उस घर से श्रितिथि
भूखे चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के द्ध्य में संतोष नहीं होता। उसे तो
जैसे विना सुदागिनी (माया) के दोष लगता है। ऐसी महा पिवत्र (!)
सुहागिनी को धन्य है! जिसे देख कर तपस्वी श्रौर तपस्वीश्वरों का
चित्त भी चंचल हो जाता है। यह सुहागिनी (माया) तो कृपणों की
पुत्री है (वही इसको सुरित्त्त रखते हें) यह सुहागिनी (ईश्वर के) सेवकों
को तो छोड़ देती है श्रौर (विलासी) संसार के साथ शयन करती है।
वह साधुश्रों के दरवार में खड़ी रहती है श्रौर प्रार्थना करती है।
वह साधुश्रों के दरवार में खड़ी रहती है श्रौर प्रार्थना करती है।
कुम्हारी शरण में हूँ, मेरा निस्तार करों। यह सुहागिनी बहुत सुन्दरी
है, उसके पगों में नूपुर है श्रौर वह मधुर ध्विन करके नृत्य करती है।
जब तक शरीर में प्राण हैं तभी तक वह साथ रहती है नहीं तो वह
नंगे के सामने से शीघ हो उठ कर चली जाती है। इस सुहागिनी ने
तीनों भुवन (लोक) श्रपने श्रिधकार में कर लिए हैं। इसने श्रठारहों
पुराण श्रौर तीथों में बड़ा विलास किया है। इसने ब्रहा, विष्णु श्रौर
महेश को (श्रपने रूप में) श्राबद्ध कर लिया है श्रौर बड़े बड़े राजाश्रौ

का हृदय विदीर्ण कर दिया है। इस सुहागिनी का वार-पार नहीं है। पहले तो नायक नारद के सामने विधवा सहश रही बाद में उसी नारद के संयम के) घड़े को इसने फोड़ डाला। कबीर कहता है, मैं तो गुरु की कृपा से ही (इसके जाल से) छूट सका हूँ।

3

जिस प्रकार बलहर (परोपकारी व्यक्ति) घर में स्थिर नहीं बैठ सकता उसी प्रकार प्रभु के नाम के विना तू (संसार-सागर से) कैमे पार उतर सकता है ? बिना घड़े के जल ठहर नहीं सकता इसी तरह विना साधु के श्रविगत (ब्रह्म) मनुष्य के पास से यों ही चला जाता है। जो राम की श्रोर सचेत नहीं हांता उसे मैं जला देना चाहत हूँ। (मनुष्य को तो) तन श्रौर मन से राम में रमण करते हुए कर्म-चेत्र ही में रहना चाहिए। जिस भाँति बैल के बिना ज़मीन नहीं बोई जा सकती, उसी भांति बिना सून के मिए कैसे पिरोई जा सकती है ? बिना युंडो के वस्त्र में क्या संग्रह किया जाय उसी भाँति थिना साधु के ऋविगत (ब्रह्म) मनुष्य के पान से यों ही चला जाता है। जिस प्रकार माता पिता के बिना बालक नहीं होता उसी प्रकार बिना बिंब (रीठा) के कपड़े कैसे धोये जा सकते हैं १ जिस प्रकार बिना घोड़े के सवार नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना साधू के प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे बिना बाजे के विवाह की फेरी नहीं ली जाती उसी भाँति अवहेलना करके स्वामी अभागिनी स्री को छोड़ भी देता है। कबीर कहता है, मुक्ते तो (अपने को अौर प्रभु को एक ही करना है और गुरु से दीचित होकर मुभे फिर नहीं मरना है।

१०

कूटना वही हैं जो मन को कूटा जाय। यदि मन को कूटा जाय तो यम से छुटकारा मिल सकता है। मन को कूट कूट कर यदि कसौटी पर कसा जाय तो उस कूटने पर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस संसार में 'कूटना' किसे कहते हो ! श्रपने कथोपकथन में सब लोग इस पर बिचार करो । नाचना वही है जो मन से नाचा जाय । फूठमूठ ही विश्वास न कर सचा परिचय प्राप्त करना चाहिए । इस मन के आगे ही ताल का 'सम' आना चाहिए तभी मन इस नाचने का रक्तक हो सकता है । बाज़ारी (व्यापारी) वही है जो बाज़ार (संसार) में खोज करता है । बाज़ारी (वंदापारी) वही है जो बाज़ार (संसार) में खोज करता है । बाज़ारी (पाँच धूतों (इंद्रियों) को समभा सकता है । वह नौ स्वामियों (पाँच प्राण् और चार अंतः करण्) की भक्ति पहिचान सकता है । ऐसे ही व्यापारी को हम गुरु मानते हैं । चोर वही है जो बात नहीं करता, इंद्रियों को यल पूर्वक चुराता है और (प्रभु के) नाम का उचा-रण करता है । कबीर कहता है कि हममें इन्हीं (कूटने वाले, नाचने वाले व्यापारी और चोर) के लक्षण थे । श्री गुरुदेव को धन्य है कि उन्होंने इन्हीं रूपों को विचक्षण बना दिया ।

88

श्री गोपाल को घन्य है, श्री गुरुदेव को घन्य है, श्री श्रानादि को घन्य है जो भूखे को (ग्रास) सरकाते (देते) हैं। वे संत भी घन्य हैं जिन्होंने इस बात को जान लिया है, उन्हीं को सारंगपाणि (प्रभु मिलेंगे। जो स्नादि पुरुष हैं, वे ही स्ननादि हैं। उनका नाम भोजन के स्वाद की भौति जपना चाहिए। नाम का जाप करना चाहिए स्नीर स्नन्न का जाप करना चाहिए जो जल के साथ अच्छा बन जाता है। जो मनुष्य स्नन्न का बहिष्कार करते हैं वे तीनों लोकों में स्नपनी मर्यादा खोते हैं। वे स्नन्न खोड़ कर पाखंड़ करते हैं। न वे सुहागिनी की भौति हैं स्नीर न स्नमागिनी की भौति। वे लोग स्नपने को संसार में दूधाधारी (दूध के स्नाधार पर रहने वाले) घाषित करते हैं किंतु गुप्त रूप से स्नापस में बाँट कर कसार (भुना हुस्ना स्नाटा जिसमें शकर स्नीर मेवे मिले रहते हैं) खाते हैं। (ये लोग यह नहीं जानते कि) बिना स्नन्न के सु-काल नहीं हो सकता स्नन्न को छोड़ देने से गोपाल (प्रभु) भी नहीं मिलते हैं। कबीर कहता है हमने तो इसी प्रकार समभा है स्नीर उस स्ननादि स्वामी को धन्य है जिससे मेरा मन संतुष्ट हो सका है।

## रागु रामकली

8

काया रूपी मद्य वेचने वाली ने (त्रात्मा के लाम के लिए गुरु का शब्द ही गुड़ किया और उसमें तृष्णा, काम, क्रोध, मद और मत्तर को काट-काट कर उसका खिंचा हुआ अर्क मिना दिया। क्या कर्इ ऐसा संत है जिसके हृदय में 'सहज' का सुख है ? उने मैं अपना समस्त जप दलाली के रूप में दे सकता हूँ। वह मेर मत ग्रौर शरीर को (उस मद की। एक बूँद भर ही दे दे । हाँ, वह संत उस मद्य वेचने वाली से वह मद प्राप्त भर कर सके। उस मद्य वेचने वाली ने चौदहों भुवनों को तो भट्टी बनाया और उसमें ब्रह्मामि किंचित् मात्र ही जलाई। उसमें मुद्रा रूपी मदक मिलाई गई श्रौर 'सहज' की ध्वनि से योत प्रोत सुपुम्णा नाड़ी उस मद को पोंछुने वाली (या निचोड़ने वाली) बनी। उसके मूह्य में तीर्थ, व्रत, नेम श्रौर पवित्र संयम तथा (शरीर के त्रांतर्गत) सूर्य श्रीर चंद्र रूपी श्राभूषण भी दे दो श्रीर श्रात्मा रूपी प्याले में इस श्रमृत का मीठा रस, जो महारस है, उसे पियो। उसकी बहती हुई धारा श्रात्यंत निर्मल होकर चूरही है, इसी रस में मेरा मन श्रनुरक्त हो गया है। कबीर कहता है, अन्य सभो रस सार-हीन हैं, एक यही महारस सच्चा है।

२

ज्ञान को गुड़ करो स्त्रीर ध्यान को महुवा बनास्त्रों, संसार को भट्टो बना कर मन में धारण करो । उसमें 'सहज' भाव में रमी हुई सुषुम्णा को नली बनास्त्रों, तब पीने वाला (संत) उस महारम को पी सकेगा। हे स्त्रवधूत, मेरा मन मतवाला हो गया है । इन मदों के रस को चल कर वह उन्माद पर चढ़ गया है स्त्रीर उसे समस्त त्रिभुवन में प्रकाश दीख पड़ता है । दोनों पुरों (लोक स्त्रीर परलोक) को जोड़ कर मैंने स्त्रपनी भट्टो में रस उत्पन्न किया स्त्रीर तब इस भारी महारस का पान किया। काम-क्रोध इन दोनों को मैंने जलने वाली लकड़ी बनाया जिससे मुक्तसे सांसारिकता छूट गई। गुरु के द्वारा अनुभूत ज्ञान का स्पष्ट प्रकाश फैल गया और सतगुरु से मैंने स्मृति प्राप्त की (कि मुक्त में और उसमें कोई अंतर नहीं है।) दास कबीर तो उसी मद से मतवाला है जो कभी उछल (उतर) नहीं जाता।

3

हे स्वामी, तू मेरे लिए मेर पर्वत के समान है। मैंने तेरी ही खोट (शरण) ली है। न तो तुम ऋस्थिर होते हो श्रौर न मेरा पतन होता है। इस भौति हे हरि, तुमने हमारी (लज्जा) रख ली है। ऋव, तब जब श्रीर कब (सभी समय) तुम ही तुम हो । श्रीर तुम्हारे प्रसाद से हम सदैव ही सुखी हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर मैं मगहर बसा श्रीर मेरे शरीर की सारी जलन बुभ गई। पहले मैंने मगहर के दर्शन पाये, इसके बाद मैं काशी में श्राकर बस गया। मेरे लिए जैसा मगहर, वैसी ही काशी! हमने तो दोनों को एक ही समका है। हम तो निर्धन जीव हैं पर हमने (ज्ञान का) यह ऐसा धन पा लिया है जिसको पाकर श्रमिमानी लोग श्रपने गुमान में फूल कर मर जाते। यदि मैं श्रभिमान करूँ तो मुक्ते ऐसा शूल चुभता है जिसके निकालने के लिये कोई (व्यक्ति) नहीं है। श्रभी तक (पूर्व जन्म के शूल की) तीखी चुभन से मैं बिलविला रहा हूँ श्रीर घोर नारकीय यंत्रण मैं पड़ा हुन्ना सड़ रहा हूँ। क्या नर्क है स्त्रीर क्या वेचारा स्वर्ग है, संतों ने दोनों ही को देख डाला (नर्क संसार में श्रीर स्वर्ग ईश्वराराधन में)। हम भी श्रपने गुरु की कृपा से दोनों में से किसी की मर्यादा नहीं रखते। ब्राब तो हम (भक्ति के) सिंहासन पर जा चढ़े हैं त्रौर हमें सारंगपाणि (प्रभु) मिल गए हैं। राम त्रौर कबीर दोनों मिल कर इस प्रकार एक हो गए हैं कि (भिन्नता को) कोई परि-चान ही नहीं सकता।

ጸ

हे संतो, तुम मुभे अपना सेवक मानों और मेरी सेवा की यही सीमा

है कि रात दिन में तुम्हारे चरण धोऊँगा श्रीर केशों (सिर) पर चँवर फेरू गा। इम तो तुम्हारे दरबार के कुत्ते हैं। तुम्हारे श्रागे इम मृँह फाड़ कर भोंकते हैं। पूर्व जन्म से ही हम तुम्हारे सेवक हैं, श्राब इस जन्म में तो (पूर्व जन्म के श्रांक) मिट नहीं सकते। तुम्हारे दरवाज़े पर 'सहज' की ध्विन से मेरा माथा दागृ दिया गया है (उसका चिह्न मेरे मस्तक पर है) जो इस प्रकार का चिह्न मस्तक पर रखते हैं वही (संसार) संग्राम में जूफ सकते हैं श्रीर जिनके मस्तक पर यह चिह्न नहीं है, वे भाग जाते हैं। जो साधु होता है वही मिक्त को पिह्चान सकता है श्रीर हिर रूपी ख़ज़ाने को प्राप्त कर सकता है। कोठे (शर्रार) में एक कोटी (सहस्र दल कमल) है श्रीर उस कोटी (सहस्र दल कमल) में भी एक सूक्ष्म कोटी (ब्रह्म-रंश्र है) उस पर विचार करो। उसी स्थान की वस्तु (ब्रह्म) गुरु ने कबीर को दी है श्रीर कबीर ने उस वस्तु को सँभाल कर प्रहण की है। फिर कबीर ने वही वस्तु संसार को दी किंतु वह उसी ने ली जो भाग्यवान है। यह (ब्रह्मानंद रूपी) श्रामृत का रस जिसने पाया उसी का सौभाग्य स्थर है।

પૂ

जिस ब्राह्मण के मुख से वेद श्रीर गायत्री उच्चिरत होती है वह ब्राह्मण (प्रभु को) क्यों भूल जाय ? सारा संसार जिस ब्राह्मण के चरण-स्पर्श करता है, वह हरि-स्मरण क्यों न करे ? मेरे ब्राह्मण, तू हरि-नाम क्यों नहीं कहता ? तू राम-नाम क्यों नहीं लेता ? पंडित तू व्यर्थ (श्रपने से) नर्क को (श्रीर) भरता है ! जब तू स्वयं उच्च है तो नीच (श्र-ब्राह्मण) के घर भोजन क्यों करता है ? तू निकृष्ट कर्म करके श्रपना पेट भर रहा है । तू चौदस श्रीर श्रमावस (का डोंग) रच रच कर दान माँगा करता है । हाथ में दीपक लेकर तू कुँए में गिर रहा है । तू ब्राह्मण है, मैं काशी का जुलाहा हूँ । मेरी श्रीर तेरी बराबरी कैसे बन सकती है ? हमारे साथ वाले तो राम नाम कह कर उद्धार पा गये श्रीर पंडित वेद के भरोसे हूब कर मर गए!

६

एक तस्वर (शरीर) है जिसके अगणित डालियाँ और शाख़ें (नाड़ियाँ) और रस से भरे हुए पुष्प-पत्र चिक्र) हैं। यह तो अमृत (रस) से भरा हुआ एक बाग़ है और इसे पूर्ण करने वाला (इसका रच्नक) हिर है। अब तो मैंने राजा राम की कहानी जान ली है। राम ने मेरी अंतज्योंति प्रकाशित कर दी है जिसे बिरला शिष्य ही जान सकता है। पुष्प (चक्र) के रस में अनुरक्त एक अमर (जीवात्मा) है जिसने (हृदय स्थल में स्थित) अनाहत चक्र (जिसमें बारह दल होते हैं) को हृदय में धारण कर लिया है। इसमें विशुद्ध चक्र (जिसमें सोलह दल होते हैं) में पवन (प्राणायाम संचरित होने लगा है और आकाश में फल (सहस्त दल कमल) विकसित होने लगा है। 'सहज' शक्ति से संपन्न शूर्य में एक छोटा-सा पौदा (कुँडिलनी) उत्पन्न (हृद्धगत) हां गया। इसने पृथ्वी (मूलाधार चक) और सागर (सहस्र दल कमल)

ेश्स चक्र पर जो चिंतन करता है, वह अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है।
भूत, भविष्य श्रोर वर्तमान जानता है। वह वायु पर चल सकता है अर्थात् उसे
खेचरी शक्ति (श्राकाश में उड़ने की शक्ति) प्राप्त हो जाती है।

रेजा इस चक्र पर चिंतन करता है वह योगीश्वर हो जाता है। वह चारों वेटों को उनके रहस्यों सहित समभ सकता है। इस चक्र पर ध्यान करते ही साधक का संबंध वाह्य जगत से छूट कर आंतरिक जगत से हो जाता है। उसका शरीर कभी निर्वल नहीं होता और वह १००० वर्ष तक शक्ति-संपन्न जीवन व्यतीत करता है।

3 रूलाधार चक्र में स्थित मुंडलिनी नाड़ी जो हठयोग की बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है श्रीर जो सर्प के समान सोती हुई श्रपनी ही ज्योति से श्रालोकित है, सुपुम्णा नाड़ी के सहारे छ: चक्रों को पार करती हुई सहस्रदल कमल के मध्य बहा-रंध्र में पहुँचती है। इसी रंध्र में प्राण-शक्ति संचित की जाती है। यहीं श्रातमा शरीर से स्वतंत्र होकर सोऽहं श्रनुभव करती है।

का शोषण कर उन्हें एक कर दिया। कबीर कहता है, मैं उसका सेवक हूँ जिसने इस बिरवे (कुंडलिनी) को देख लिया है।

9

मुद्रा (हठयोग में ऋंग-विन्यास जैसे खेचरी, भूचरी ऋादि) को ही मोनि (पिटारी विनायो, दया को भोनी बनायो, विचार ही को पत्रका (हाथ में पहिनने का ऋाभूपण) बनाऋो, इस शरीर को सीते (संयम करते) हुए खिथा (कंबल या गुदर्श) बनात्रो श्रौर नाम ही को स्त्राधार (त्राधारी लकड़ी जिसकी टेक देकर गोराव-पंथी साधु पृथ्वी पर बैटते हैं) बनात्रो । हे जोगं।, तुम ऐसे योग की सिद्धि करो त्रौर गुरमुख (सच्चे शिष्य) होकर जप, तप ऋौर संयम का उपमोग करो। बुद्धि को ही भस्म बना कर अपने शरीर पर चढ़ाओं और अपनी सुरित (ग्रात्मा) को ही सिंगी (मुँह से बजाने का बाजाः के स्वर में मिलाश्रो तथा वैराग्य लेकर मन की सारंगी बजाते हुए शरीर रूपी नगरी में ही परि-भ्रमण करो। पंच तत्वों (त्राकाश, पवन, तेज, जल त्रौर पृथ्वी) को लेकर हृदय में ऋधिष्ठित करो जिससे तुम्हारी योग-दृष्टि निरालम्ब होकर स्वतंत्र बनी रहे। कबीर कहता है, ऐ संतो सुनो, इस योग में धर्म श्रीर दया को ही (श्रपने चारों श्रोर का सुख शांतिदायक) उपवन बना लो। (कहने का तात्पर्य यह है कि योगी बाह्य आडंबरों को छोड़ कर त्रांतरिक भाव से योग-साधन करे।)

5

हमारा निर्माण संसार में किस उद्देश्य से हुन्ना न्नौर हमने इस जन्म का कौन-सा फल पाया इसका मैंने मन में कभी विचार नहीं किया तथा संसार-सागर के तरण-तारण प्रमु (जो चिंतामाण के समान इच्छान्नों की पूर्त करने वाले हैं) उन्हें भी च्ला भर के लिए मन में स्थान नहीं दिया। हे गोविद, हम ऐसे न्नाराधी हैं कि जिस प्रभु ने शरीर में प्राण दिए उसकी शुद्ध भावना से भक्ति-साधना नहीं की। पराये धन, पराये शरीर, परायी स्त्री की निंदा तथा परायी न्नप्रकीति मुभसे नहीं छूटी। फलस्वरूप बार बार (संसार में) मेरा त्रावागमन होता है त्रोर (जन्म-मरण का) यह प्रसंग कभी नहीं टूटता। जिस घर में हिर त्रोर संतों की कथा होती है, उसकी त्रांर मैंने एक च्रण भर भी गमन नहीं किया। मैंने सदैव लंपट, चोर ग्रौर मस्त मेवकों का ही साथ किया। मेरे पास काम, कोध, माया, मद त्रौर मत्सर हैं त्रौर यही मेरी संपत्ति है। दया, धर्म त्रौर गुरु की सेवा ये मेरे निकट स्वप्त में भी नहीं हैं। हे दीनों पर दया करने वाले, कृपालु, भक्तवत्सल त्रौर भय हरण करने वाले दामोदर, इम सेवक को त्रापत्ति त्रौर संकट से सुरिच्चत रक्खों। हे हिर, मैं तुम्हारी सेवा करूँ गा।

3

जिस 'स्मरण' से मुक्ति द्वार से होकर तू संसार की उपेचा करते हुए बैकुंठ जाता है, तथा निर्भयता से अपने घर में तूर्य (एक प्रकार का मंगलमय बाजा) बजाता है, जिसके साथ अनाहत संगीत होता रहता है, उस 'स्मरण्' को तू ऋपने मन में कर क्यों कि बिना 'स्मरण्' के कहीं भी मुक्ति नहीं है। जिस 'स्मरण' में किसी प्रकार का निषेध नहीं है, जो संसार से मुक्त कर देती है, जिससे तेरे (सुख-दु:ख का) बहुत बड़ा भार उतर जाता है, उस 'स्मरण' को तू हृदय में नमस्कार कर। ऐसा करने में तू बार बार संसार में आने से बच जायगा। जिस 'स्मरण' से तू (त्रालौ किक) की ड़ाएँ कर सकता है, वह स्मरण बिना तेल का सुसजित किया हुआ दीपक है। वह दीपक इस संमार में अपर है। वह शरीर से काम, क्रोध का विषय निकाल कर नष्ट कर देता है। जिस स्मरण से तेरी गित हो सकती है उस स्मरण को तू अपने कंठ में पिरो कर रख। उसी स्मरण को तू करता रह, उसे (गले से) उतार कर मत रख। गुरु के प्रसाद से तू अवश्य पार उतर जायगा। जिस स्मरण के करने में तेरे लिए कोई मर्यादा नहीं है श्रौर जिससे तू चद्दर तान कर अपने घर में निर्भय सो सकता है; सुख देने वाली सेज पर तेरे जीवन का विकास हो सकता है, ऐसे स्मरण का तू प्रतिदिन ही

पान करता रह। जिस स्मरण से तेरी सारी बलाएँ नष्ट होती हैं, जिस स्मरण से तुभे माया बिद्ध नहीं कर सकती, उस स्मरण से तू बार-बार हिर का गुण-गान कर; श्रीर यह स्मरण तुभे सतगुरु से प्राप्त होगा। दिन रात तू सदैव स्मरण कर, उठते बैठते चन्द्रग्रहण की भांति तू उसे ग्रहण कर। जागते सोते तू उसी स्मरण-रस का भोग कर। हिर के स्मरण से ही उनसे मिलने का तुभे संयोग प्राप्त होगा। जिस स्मरण से तुभ पर (कुछ) भार भी नहीं पड़ता वही स्मरण राम-नाम का सहारा है। कबीर कहता है, जिस (स्मरण) का कोई श्रंत नहीं है, उसके श्रागं तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं हैं।

१०

जब गुरु ने (वासनाश्रों की) श्रिप्त बुक्ता दी तो बंधन में पड़ते पड़ते ही मुक्ति मिल गई। जब मैंने मन को नम्ब-शिख से पहिचान लिया तब मैंने श्रंतरंग होकर स्नान किया। श्रीर जब मैं उन्मन मुद्रा में रह कर विशुद्ध हुश्रा तब मैंने पवन (प्राणायाम) पर श्राधिपत्य प्राप्त किया तथा मृत्यु, जन्म श्रीर वृद्धावस्था से रहित हो गया। जब मैंने शिक्त के सहारे (श्रपनी प्रवृत्तियों को) उलट लिया (श्रन्तर्मुखी कर लिया) तब गगन (ब्रह्म-रंश्र) में प्रवेश पा सका। जब मैंने कुंडिलनी (सपे) से (घट्) चक्र बेध लिए तब मैं एकाकी स्वामी (ब्रह्म) से मेट कर सका। जब मैं मोहमयो श्राशा से रहित हो गया तब मेरे (सहस्रदल स्थित) चंद्र ने (मूलाधार स्थित) सूर्य का ग्रास कर लिया। जब मैंने भरपूर कुंभक (प्राणायाम में साँस-रोकना साध) लिया तब वहाँ (श्रून्य गगन में) श्रनाहत वीणा बज सकी। मैं बकते-बकते (श्राध्यात्मिक ज्ञान का) शब्द सुना ही गया श्रीर मैंने सुनते-सुनते उसे श्रपने मन में बसा हां लिया। तू भी कर्म करते-करते (भवसागर से) पार उतर ही जायगा। कबीर यह सार (शब्द) कहता है।

११

चंद्र श्रौर सूर्य ये दोनों ज्योति के स्वरूप हैं। उस ज्योति के भीतर ही

त्रमुपम ब्रह्म है। ऐ जानी तू ब्रह्म का बिचार कर। ज्योति के भीतर ही उसने अपना विस्तार किया है। निरंजन और अलख रूपी हीरे (पवित्र श्रीर ज्योतिपुंज ईश्वर) को देख कर ऐ हीरे (संत), तूप्रणाम कर। यही कबीर कहता है।

### १२

हे भाई, यह संसार होशियार श्रीर वेदार (जागता) है किंतु यह जागने वाले पर ही डाका डालता है श्रीर वेद रूपी होशियार पहरा देने वाले के सामने ही यम (मृत्यु) जीव को ले जाता है। नींबू बड़ा होकर श्राम के बरावर हो गया श्रीर श्राम (मड़ कर) नीम के समान (कड़वा) हो गया, केला पक कर फड़ गया, नारियल श्रीर सेमल के फल भी पक गये (श्रिथीत इतना श्रिधिक काल व्यतीत हो गया) किन्तु ऐ मुर्छ, तू श्रव भी मूढ़ श्रीर गँवार बना हुश्रा है। हिर शकर होकर रेत में विखर गया है, हाथी (रूपी श्रहंकार) से वह चुना नहीं जा सकता। कबीर कहता है, कुल श्रीर जाति-पौति को छोड़ कर चींटी होकर उस (हिर) को चुन लिया जा सकता है।

## रागु मारू

8

हे पंडित, तुम किस कुमित में लगे हुए हो १ ए स्रभागे, यदि तुम राम का जाप न करोगे तो स्रपने समस्त परिवार के साथ डूब जास्रोगे। वेद-पुराण पढ़ने से तुमने क्या लाभ उठाया, वह जो जैसे गधे पर चंदन के भार की भाँति ही जात होता है। जब तुमने राम-नाम का रहस्य नहीं समभा तो पार कैसे उतरोगे १ जीव का वध कर तुम उसे धर्म कह कर सम्मानित करते हो तो भाई, तुम स्रधमें क्या कहोगे १ जब तुम परस्पर एक दूसरे को 'मुनि' कह कर प्रतिष्ठित करते हो तो कसाई किसे कहते हो १ तुम तो मन से ही स्रांधे हो, स्वयं कुछ समभते नहीं, फिर तुम समभाते किसे हो १ माया (रुपये पैसे) के लिए तुम स्रपनी विद्या बेचते हो। तुम्हारा जन्म तो न्यर्थ ही जा रहा है। नारद के वचनों को कहने वाले व्यास श्रौर शुकदेव से जाकर पूछो (तब तुम जानोगे कि) राम में रम कर ही तुम (संसार के जंजाल से) छूटोगे। नहीं तो, कबीर कहता है, भाई तुम निश्चय हूब जाश्रोगे।

?

जब तक त् मन से विकार न छोड़ देगा तब तक वन में निवास करने से भी तुमे क्या मिलेगा १ संसार में उन्हीं का कार्य पूरा होता है जिन्होंने घर ही को वन के समान कर लिया है। राम से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है इसलिए अपनी अंतरात्मा के रंग में रंग कर ही रमण करना चाहिए। (सिर पर) जटा रख कर और (शरीर पर) भस्म रमा कर गुफा में वास करने से क्या होता है १ मन के जीतने में ही संसार जीता जा सकता है जिससे विषय-वासनाओं के प्रति उदासीनता होती है। (संसार के) सब लोग आँखों में अंजन लगा कर किंचित् देखने में ही पथ-भ्रष्ट हो गए किंतु जिन लोगों ने ज्ञानांजन प्राप्त किया है, वही आँखें वास्तविक और आदर्श आँखें हैं। कबीर कहता है, अब मैंने (सब रहस्य जान लिया क्योंकि गुरु ने मुभे ज्ञान समभा दिया है। और जब मैंने आंतरिक रूप से हिर से भेंट कर ला है तब मेरा मन अन्यत्र नही जावेगा।

३

जिसको ऋदि-सिद्धि स्फुरित हो गई उसको अन्य किसी से क्या काम १ फिर तेरे कहने की बात मैं क्या कहूँ ! मुक्ते बोलते ही बड़ोलज्जा मालूम होती है । जिस आतमा ने राम की प्राप्ति कर ली है वह बार बार संसार में नहीं आती । यह फूठा संसार बहुत ठगता है वह भी दो दिन के सुखोपयोग के लिए । किंतु जिस भक्त ने राम रूपी जल का पान कर लिया उसे फिर कभी प्यास नहीं लगी । गुरु के प्रसाद से जिसने (इस संसार को) समभा उसकी सांसारिक आशा निराशा में परिणत हो गई । जब आतमा (संसार से) उदास हो जाती है तब सभी सुख निर्भय होकर उसके पास चले आते हैं । कभीर कहता है, मैंने

राम-नाम का रस चख लिया है श्रीर हिर का नाम लेने से ही हिर ने मुफे (संसार-मागर से) तार दिया है। श्रव तो मैं शुद्ध स्वर्ण के समान हो गया श्रीर मेरा भ्रम समुद्र के पार (दूर) चला गया।

8

समुद्र के जल में जल की भाँति श्रीर नदी में तरंग की भाँति (हम ब्रह्म में) समा जावेंगे श्रीर समदर्शी होते हुए शून्य (ब्रह्म में) शून्य (श्रवस्था रहित श्रात्मा) को मिला कर हम पवन के सहश्य सूक्ष्म श्रीर श्रहश्य हो जावेंगे । फिर हम (इस संसार में) क्यों श्रावेंगे ? श्रावागमन तो उसी (ब्रह्म के) श्रादेश से होता है । उस श्रादेश को समफ कर हम (ब्रह्म में ही) लीन हो जावेंगे । जिस प्रकार हम पंच धातु की रचना (मनुष्य-शरीर) से रहित होंगे उसी प्रकार हम भ्रम से भी रहित हो जावेंगे जब हम 'दर्शन' का परित्याग कर समदर्शी हो जावेंगे तब हम एक ही नाम की श्राराधना करेंगे । हम जिस कार्य के लिए प्रेरित किए जावेंगे उस श्रोर ही प्रवृत्त हो जावेंगे । हम इसी भाँति कर्मार्जन करेंगे श्रीर यदि हम पर हिर श्रपनी कृपा करेंगे तो हम गुरु के शब्द में लीन हो जावेंगे यदि जीवन ही में मरण (इंद्रियों की शिक्त नष्ट) हो जावे श्रीर फिर उस मरण ही में किर जीवन श्राध्यात्मकता की जायिति) हो जावे तो फिर तुम्हारा जन्म न होगा (तुम्हें मुक्ति मिल जायगी।) कबीर कहता है, जो नाम में लीन हो गए हैं उनकी ली शून्य (ब्रह्म) ही में श्रयन

<sup>ै</sup>हस मारिफत (सूफीमत की साधना की श्रांतिम श्रावस्था) में जाकर श्रात्मा श्रीर परमात्मा का सम्मिलन होता है। वहाँ श्रात्मा स्वयं 'फ़ना' होकर 'वक़ा' के लिए प्रस्तुत होती है। इस प्रकार श्रात्मा में परमात्मा का श्रनुभव होने लगता है श्रीर 'श्रनल हक़' सार्थक हो जाता है। प्रेम में चूर होकर श्रात्मा यह श्राध्या- तिमक यात्रा पार कर ईश्वर में भिलती है श्रीर तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं।

कबीर का रहस्यवाद, पृष्ठ २२

## करती है।

#### X

(हे राम) जो तुम मुफे (श्रपने से) दूर करते हो तो फिर मेरी मुक्ति कहाँ है, यह बतलाश्रो ? तुम एक होकर श्रमनेक रूगों में सर्वत्र व्याप्त हो, श्रव मुफे कैसे भ्रम में झालते हो ? हे राम, तुम मुफे तार कर कहाँ ले जाश्रोगे ? तुम मुफे शुद्ध मुक्ति क्या देते हो ? किसी भाँति मैं तुम्हारा प्रसाद (श्रनुप्रह) पा सकूँ ! तुम्हें तारण-तरण तभी तक कहा जा सकता है जब तक कि (ईश्वरीय तत्व का ज्ञान नहीं होता । कबीर कहता है, श्रव तो मैं श्रपने शरीर ही में पिवत्र हो गया श्रौर पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ ।

#### 8

जिस रावण ने अपना दुर्ग और प्राचीर स्वर्ण से बनवाया, वह भी उन्हें छोड़ गया फिर तुम अपना मनचाहा क्यों करते हो १ जब यमराज तुम्हें केशों के बल पकड़ेगा उस समय केवल हिर का नाम ही तुम्हें मुक्त करा सकेगा। समय कु-समय तुमने इस बाँधने वाले प्रपंच (संसार) को अपना स्वामी क्यों बनाया १ कबीर कहता है, अंत में उन्हीं को मुक्ति मिलती है जिनके हृदय में राम-रसायन है।

#### 9

इस शरीर रूपी गाँव में आतमा महतो (मुखिया) है। उस गाँव में पाँच किसान (इंद्रियाँ) निवास करती हैं। उनके नाम हैं नैनू (नेत्र) नकटू (नाक) स्वनू (कान) रसपित (जिह्वा) और इंद्री (स्पर्श)। ये सब महतो (आतमा) का कहना नहीं मानते। इसिलए हे बाबा (गुरु), अब मैं इस (शरीर रूपी) गाँव में नहीं बसूंगा। चेतू (चैतन्य मन) नाम का जो कायस्थ (पटवारी) है, वह मुक्तसे च्या च्या का लेखा माँगता है। और जब धर्मराज मेरा लेखा माँगता है तब (कमों का) काफ़ी बक़ाया निकलता है। पाँच किसान तो भाग हो गए और यह बेचारा जीव बाँध कर (धर्मराज के) दरबार में ले जाया जाता है। कबीर कहता है, हे संतो, सुनो । खेत ही से मुक्ते श्रलग कर दो । इस बार तो इस सेवक को चमा करो, फिर मैं इस संसार-सागर में नहीं श्राऊँगा ।

\_

हे बैरागी, श्रनुभव को किसी ने नहीं देखा। वह श्रनुभव तो भय के बिना ही होता है। मनुष्य श्रपनी भूल-चूक को दूर ही से देख कर भय पाता है। दे बैरागी, यदि वह (प्रभु का) श्रादेश समक्त ले तो श्रवश्य निभय हो जात्रेगा। हे बैरागी, हिर से पाखंड नहीं करना चाहिये, पाखंड में तो सारा संसार ही रत है। हे बैरागी, तू तृष्णा के पाश को नहीं छोड़ता, माया के जाल में तो सभी मनुष्य हैं। हे बैरागी, चिंता की ज्वाला ने शरीर को जला दिया है इसिलये मन को मृतक हो जाना चाहिए। हे बैरागी, सतगुरु के बिना बैराग्य नहीं होता जिमकी श्रिभलाषा सभी लोग करते हैं। हे बैरागी, सतकर्म होने से ही सतगुरू मिलते हैं श्रीर उन्हों से 'सहज' प्राप्त किया जा सकता है। कबीर वहता है, हे बैरागी, एक बिनती है कि मुक्ते भव-सागर से पार उतार दो। [टिप्पणी—'वणा हंबै' का तात्पर्य है 'ठीक है'। इस शब्द का प्रयोग गीन के श्रांत में टेक की तरह किया जाता है जिससे श्रालाप लिया जा सके।]

3

हे राजन, तुम्हारे घर कौन श्रावेगा ? मैंने विदुर का ऐसा भाव देखा है, जिससे वह श्रिकंचन मुफे बहुत श्रच्छा लगता है। तुम हाथी (श्रादि को समृद्धि) से ऐसे (मद में) भूल गए हो कि तुमने श्रीभगवान् को नहीं जाना। तुम्हारे दूध से श्रिधिक मैंने विदुर के पानी को श्रमृत करके माना है। तुम्हारी खीर की तुलना में मैंने उनकी साग पाई जिसका गुण गाते गाते मैंने सारी रात्रि व्यतीत कर दी। कबीर का स्वामी श्रानंदमय विनोद करने वाला है जिसने किसी के जाति (बंधन) को नहीं माना।

सलोक-(ब्रह्म-रंघ के) आकाश में (अनाहत नाद का) नगाड़ा

बजा श्रीर निशाने (धौंसे-श्रजपा जाप) पर चोट पड़ी। इस संकेत पर शूरवीर (सच्चे संत) की पहिचान यही है कि वह दीन के हितार्थ (संसार से) युद्ध करे श्रीर श्रंग-प्रत्यंग के टुकड़े दुकड़े कट जाने पर भी संसार रूपी युद्ध-चेत्र से पराङ्मुख न हो।

१०

हे पागल, तूने दीन-दुखियों को भुला दिया है। तू अपना पेट भरता रहा और पशु की भाँति सोया। इस प्रकार हे मूर्ख, तूने अपना जन्म खो दिया। तूने साधु-संगति कभी नहीं की और भूठा प्रपंच ही रचा। कुत्ता, सुअर और कौवे की तरहतू उठ कर (संसार में) भटकता हुआ चला। अपने ही (बंधु बांधवों को) तू महान करके मानता है और दूसरों को लघु-मात्र। मनसा, वाचा, कर्मणा मैंने (तेरे बंधु बांधवों को स्वर्ग के धोखे में) नर्क जाते हुए देखा है। वे लोग कामी, कोंधी, चालाक, धोखेबाज़ और बेकाम हैं जिनका जन्म निंदा करते ही व्यतीत हुआ और उन्होंने राम का स्मरण कभी नहीं किया। कबीर कहता है, ऐ मूर्ख, तू मूढ़ और गँवार है जो अभी-भी नहीं चेता। जब तूने रामनाम ही नहीं जाना तो तू (भव-सागर के) पार कैमे उतरेगा ?

११

रे मन, राम का स्मरण कर, नहीं तो पछतायगा। तूपापी (धन संपत्ति का) लोभ करता है (किंतु तू यह नहीं जानता कि) वह आज-कल ही में (संसार से) उठ जायगा। तूने लालच के लिए अपना जन्म खोया, अब तूमाया और भ्रम में भूलेगा। धन और यौवन का गर्व मत कर, यह काग़ज़ की तरह गल जायगा। जब यमराज आकर तुमें बाल पकड़ कर पछाड़ेगा, तब उस दिन तेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। यदि तूने स्मरण, भजन और दया नहीं की तो तू अपने मुख पर ही चोट खायगा जब धर्मराज तुम्म से तेरे जीवन का लेखा मांगंगे तब उनके सामने तू क्या मुख लेकर जायगा? कबीर कहता है, रे संतों (यह मन) साधु-संगति के सहारे (संसार-सागर से) अवश्य तर जायगा।

## रागु केदारा

8

स्तुति श्रौर निंदा इन दोनों से रहिन होकर मान श्रौर श्रभिमान दोनों को छोड़ दो। जो लोहे श्रौर सोने को समान रूप से जानते हैं, वे भगवान के प्रतिरूप हैं। (हे हिए) कोई एकाध ही तेरा सेवक है जो काम क्रोध, लोभ श्रौर मोह को छोड़ कर तेरा पद पहिचानता है। रजोगुण तमोगुण श्रौर सतोगुण इन्हें तेरी माया (के रूप) ही कहना चाहिये। जो मनुष्य (इनसे परे) चौथे पद (श्रर्थात मुक्ति) को पहिचानता है उसी ने परमपद प्राप्त किया है। तीर्थ, ब्रत, नियम श्रौर पिवत्र संयम से वह सदैव निष्काम रहता है। तृष्णा श्रौर माया के भ्रम से जो रहित हो जाता है वही श्रात्माराम (हृदय के श्रंत्मत ईश्वरीय) बोध की श्रोर देख सकता है। जिस (घर) शरीर में (ज्ञान का) दीपक प्रकाशित हुश्रा, वहाँ (माया श्रौर मोह का) श्रंधकार नष्ट हो गया। कबीर कहता है, वह दास निर्भय होकर परिपूर्ण हो जाता है, उसका भ्रम भाग जाता है।

किन्हीं ने काँसं श्रीर ताँबे में व्यापार किया श्रीर किन्हीं ने लोंग श्रीर सुपारी में। संतों ने गोविंद के नाम से व्यापार किया। (श्रीर संतों के इस व्यापार में) हमारी भी खेप है। इस प्रकार हम हरि के नाम के व्यापारी हैं। (इस व्यापार में) हमारे हाथ श्रमूल्य हीरा (भक्ति-भाव) लग गया है जिससे हमारी सांसारिकता छूट गई है। जब हम सच्ची वस्तु (व्यापार में) लाए हैं तो उसका मूल्य भी) सच हो लगा क्योंकि हम सच्ची वस्तु ही के व्यापारी हैं। सच्ची वस्तु की खेप ढोने से ही हम सीधे सत्य का भांडार रखने वाले के समीप पहुँच गए हैं। (वास्तव में बात तो यह है कि) ईश्वर ही स्वयं रख, जवाहर श्रीर माणिक है तथा स्वयं रक्क (फ़ा०—पासदार) है। स्वयं ही दशों दिशा रूप है श्रीर स्वयं ही (उन दिशाश्रों में) चलाने वाला है। व्यापारी बेचारा तो निश्चल

(श्रशक) है। तुम मन को तो बैल बनाश्रो श्रीर श्रात्मा (सुरित को) मार्ग तथा ज्ञान से श्रपनी गोनि (शरीर) भर लो। कबीर कहता है, हे संतों! इसी भाँति हमारी खेप को सफलता मिली है।

3

अरी मूर्ख गँवार कलवारिनी (आतमा), तूपवन को उलट ले (अर्थात् प्राणायाम कर) श्रौर मतवाले मन के द्वारा मेर्ड-दंड की चोटी पर रक्खी हुई भट्टी से श्रमृत की घार को चूने दे। हे भाई, राम की दुहाई बोलो सदा मित निरंतर बुद्धिमान) संत होकर इस दुर्लभ (रस का पान करो जिससे मरलतापूर्वक प्यास बुक्ताई जा सकती है। इस (संसार के) भय में कोई बिरला ही भक्ति-भाव समभ सकता है स्त्रौर वही ईश्वर रूपी रस प्राप्त कर सकता है। यों तो जितने शरीर हैं, सभी में अमृत है किंतु जिसे तू पसंद करे, उसी को रस-पान करा। (उसी को अनुभव करा कि तुभा में ही ब्रह्म-द्रव है।) एक नगरी (शरीर) है, उसके नौ दरवाज़े हैं। उसमें दौड़ते हुए जो अपन को रोक सकता है ऋौर त्रिकुटी को छोड़ कर जो अपना दसवा द्वार (ब्रह्म-रंध्र) खोल सकता है, हे भाई, वही सचा मनुष्य (मनखीवा) है ऋथवा उसी में सचा मतवाला पन (खीवा) है। कबीर बिचार पर कहता है, ऐसे मनुष्य को पूर्ण श्रभय-पद प्राप्त होता है श्रीर उसका संपूर्ण ताप नष्ट हो जाता है। वह इस ब्रह्म-रस रूपी) मद का पान कर उसी नशें में ऊची नीची (ग्रटपट) चाल से जाता है जैसे नींद में खूँद करता हुन्रा (पैर ग्रस्त व्यस्त रखता हुआ) कोई मनुष्य चलता है।

8

काम क्रोध श्रौर तृष्णा से प्रसित होकर तुमने (प्रभ की) एक गति न समभी। तुम्हें फूटी श्रांखों से कुछ भी नहीं सूभ पड़ता। (ज्ञात होता है) तुम बिना पानी के ही हूब कर मर गए। तुम टेड़े टेढ़े क्यों चलते हो ! तुम श्रास्थि, चर्म श्रौर विष्ठा से ढके हुए हो श्रौर दुर्गेधि ही के श्रावरण-मात्र हो। तुम किस भ्रम में भूल कर राम का जाप नहीं करते ? तुमसे काल (मृत्यु) अधिक दूर नहीं है तुम अनेक यतों से इस शरीर की रचा करते हो कि यह पूरी अवस्था (वृद्धावस्था) तक रहे। अपनी शिक्त से किया हुआ कुछ भी नहीं होता। (बेचारा) प्राणी कर ही क्या सकता है ? यदि उस (ब्रह्म) की ही इच्छा हो तो एक नाम की व्याख्या करने वाले सतगुरु से भेट हो सकती है। ऐ मूर्य, तुम बालू के घर में रहते हुए अपने शरीर को फुला रहे हो ? कबीर कहता है, जिन्होंने राम को नहीं पहिचाना वे बहुत चतुर होते हुए भी अतं में (भव-सागर में) हूब ही गए।

#### y

(तुम) टेढ़ी पाग बाँध कर टेढ़े चले और (पान के) बीड़े खाने लगे! भिक्त-भाव से कुछ भी सरोकार न रख कर कहने लगे कि काम ही मेरा दीवान (मंत्री) है। तुमने अपने अभिमान में राम को भुला दिया! स्वर्ण और महा सुन्दरी स्त्री को देख-देख कर तुम सुख मानने लगे? लालच, भूठ और विकारों के महा मद में (तुम पड़े रहे) और इस प्रकार तुम्हारी अविध (आयु) ही व्यतीत हो गई! कबीर कहता है, अंत के समय में (समभ लो कि) यमराज सामने आकर खड़ा हो गया!

Ę

जीवन के चार दिनों में तुम श्रपनी नौबत (वैभव श्रौर मंगल सूचक वाद्य) बजा कर चले। किंतु खाट, गठरी, घड़े श्रादि में से इतना भी (ज़रा सा भी) तुम श्रपने साथ नहीं ले जा सके। देहरी पर बैठ कर स्त्रों रोती है, दरवाज़े तक माँ (रोते हुए) साथ जाती है। श्मशान भूमि तक सब कुटुम्ब के लोग मिल कर जाते हैं। (बाद में) जीवातमा श्राकेला ही जाता है। फिर लौट कर वे (जीवन काल के) पुत्र, संपत्ति, पुर श्रौर नगर देखने को नहीं मिलते। कबीर कहता है, तुम राम का स्मरण क्यों नहीं करते ? यह तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है!

## रागु भैरउ

१

हिर का नाम रूपी यही धन मेरे पास है। उसे मैं न तो गाँठ में बाँध कर रखता हूँ (कि कोई देख न ले) और न वेच कर खाता हूँ (कि नष्ट न हो जावे।) न मेरे यहाँ खेती है, न बाज़ी।(हे प्रभु) मैं सेवक तो केवल भक्ति करता हूँ और तुम्हारी शरण में हूँ। न मेरे पास माया (संपदा) है, न पूँजी। तुम्हें छोड़ कर और किसी को मैं जानता भी नहीं। न मेरे बंधु-बाँधव हैं, न मेरे भाई हैं। न मेरे संगी-साथी हैं जो अंत तक मेरे मित्र बनें रहें। जो (अपने मन को) माया से उदास रखता है, कबीर कहता है, मैं उसका सेवक हूँ।

ર

इस संसार में नम रूप से त्राना है त्रीर नम रूप से ही जाना है।
(यहाँ) कोई नहीं रहेगा, चाहे वह राजा हो या राणा। मेरी नव निधि
तो राजा राम ही है। संपत्ति के नाम से तुम्हार पास स्त्री त्रीर धन है।
साथी तुम्हारे साथ न त्राते हैं न जाते हैं, क्या हुन्ना यदि तुमने त्रपने
द्वार पर हाथी बाँध लिया! लंका गढ़ सोने से बनाया गया था किंतु
मूर्ख रावण त्रपने साथ क्या ले गया है कबीर कहता है, (प्रभु के) गुणों
का कुछ चिंतन करो, नहीं तो जुन्नाड़ी की तरह तुम दोनों हाथ काड़
कर (इस संसार से) चले जान्नोगे।

३

ब्रह्मा मैला है, इंद्र मैला है, सूर्य मैला है श्रीर चंद्र भी मैला है।
यह सारा संसार मैला श्रीर मलीन है। एक हरि ही निर्मल है जिसका
नश्रांत है, न पार है। ब्रह्मांडों के स्वामी भी मैले हैं, रात्रि श्रीर
(महीने के) तीस दिन भी मैले हैं। मोती मैला है, हीरा भी मैना है।
पवन, श्रिष्ठ श्रीर पानी भी मैला है। शिव शंकर महेरा भी मैले हैं।
सिद्ध, साधक श्रीर वेश-धारी भी मैले हैं। जोगी श्रीर जटाधारी जंगम

भी मैले हैं श्रीर जीवात्मा सहित शरीर भी मैला है। कबीर कहता है, वहीं सच्चा सेवक है जो राम को जानता है।

8

मन को तो मक्का कर श्रौर शरीर को किबला (पश्चिम दिशा— जिस श्रोर मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है।) कर। (तुभ्कमें) जो बोलने बाला है यही तेरा सब से बड़ा गुरु है। ऐ मुल्ला, तू इस (शरीर रूपी) मसजिद के दसों दरवाज़ों से बाँग दे श्रौर नमाज़ पढ़। तामसी वृत्ति, भ्रम श्रौर मैलेपन (कदूरी) को तोड़-फोड़ (मिसमिल कर) दे। यदि तू पाँचों इंद्रियों से ईश्वर का नाम कहेगा तो तुभ्क में धैर्य उत्पन्न होगा। हिंदू श्रौर मुसलमान का स्वामी एक ही है, इसके लिये मुल्ला क्या करे श्रौर शेख़ क्या करे! कबीर कहता है, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। मेरा मन चोरी चोरी से 'सहज' में लीन हो गया है।

y

(तुम कहते हों) गंगा के साथ (मिलकर) नदी बिगड़ गई। (मैं कहता हूँ) वह नदी गंगा ही होकर प्रवाहित हो गई। (उसी भांति) मैं राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि कबीर भी बिगड़ गया, किंतु वह श्रव सचा हो गया श्रौर श्रन्यत्र कहीं नहीं जाता। (तुम कहते हों) चंदन के साथ वृद्ध ख़राव हो गया, (मैं कहता हूँ) वह वृद्ध चंदन ही होकर शुद्ध हो गया। (तुम कहते हों) पारस पत्थर के साथ तांवा ख़राब हो गया; (मैं कहता हूँ) वह तांवा स्वर्ण होकर शुद्ध हो गया। इसी भांति (तुम कहते हों) संतों के साथ कबीर बिगड़ गया (मैं कहता हूँ) वह कबीर राम ही होकर श्रपना उद्धार पा गया।

Ę

माथे पर तिलक श्रौर हाथ में माला—यह वेष बना कर लोगों ने राम को खिलौना समभ लिया। जो मैं पागल हूँ तो हे राम, तेरा ही हूँ। संसार के लोग तेरा रहस्य क्या जानें! मैं न पत्ती तोड़ता हूँ, न देवताश्रों की पूजा करता हूँ। मैं समभता हूँ कि राम की भक्ति के बिना सभी सेवा-कार्य निष्फल है। मैं सत्गुरु की पूजा करता हूँ श्रौर उन्हें सदैव मनाता रहता हूँ। ऐसी सेवा से मैं दरगाह (सिद्ध पुरुष की समाधि-पूजा) का सुख प्राप्त करता हूँ। लोग कहते हैं, कबीर पागल हो गया है किंतु कबीर (के मन) का रहस्य केवल राम पहिचानता है।

9

हमारी जाति श्रौर कुल दोनों ही उलटे हैं। इन दोनों को भुला कर हमने शून्य में ('सहज' रूप से) बुनने का कार्य किया है। श्रब हमारे जीवन का एक भी भगड़ा शेष नहीं रहा श्रौर हमने पंडित श्रौर मुख्ला दोनों छोड़ दिए हैं। मैं स्वयं ही ('सहज' रूप में) बुन बुन कर श्रपने को ही (वस्र) पहिनाता हूँ श्रौर जिस मनोभाव में श्रहंकार नहीं है उस मनोभाव से (ईश्वर का गुण) गाता हूँ। पंडित श्रौर मुख्ला ने मेरे जीवन (की गति-विधि) के लिए जो लिख दिया है उसे मैंने छोड़ दिया, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया। ऐ सैय्यद! तू श्रपने हृदय के वास्तविक प्रेम (इख़लास) को पहिचान ले। यदि तूस्वयं निज रूप में खोजे तो तुभे उस खोज में वह महान (कबीर) मिल जावेगा।

**=** 

निधन को कोई श्रादर नहीं देता। वह लाख यत करे, उसकी श्रोर कोई ध्यान ही नहीं देता। यदि निर्धन धनवान के पास जाता है तो निर्धन को श्रागे बैठा देख कर धनवान पीठ फेर कर बैठ जाता है। यदि धनवान निर्धन के यहाँ जाता है तो वह निर्धन धनवान को श्रादर देता है श्रोर श्रपने समीप बुला लेता है। (लोग यह नहीं सम-भते कि) निर्धन श्रोर धनवान दोनों ही भाई भाई हैं। (दोनों में जो श्रांतर है) वह तो प्रभु का कौतुक है जो मिटाया नहीं जा सकता। कबीर कहता है, वास्तव में निर्धन तो वही है जिसके हृदय में राम-नाम रूपी धन नहीं है।

3

जब मैंने गुर की सेवा से भक्ति श्रार्जित की तब कहीं जाकर मैंने

यह मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है। इस मनुष्य-शरीर की ऋभिलाषा देवता तक करते हैं। इसलिए इस मनुष्य-शरीर से हरि क़ा भजन कर उनकी सेवा करो। गोविन्द का भजन करो, उन्हें कभी भूल मत जात्रो। मनुष्य-शरीर का यही तो बड़ा लाभ है। जिस समय तक तेरे शरीर में वृद्धावस्था ऋौर रोग नहीं ऋाया, जिस समय तक तेरे शरीर को मृत्यु ने त्राकर नहीं पकड़ा, जिस समय तक तेरी वाणी वृद्धावस्था की शिथिलता से व्याकुल नहीं हुई उस समय तक हे मन, तू सारंग-पाणि (प्रभु) का भजन कर ले। हे भाई, यदि तू अभी (भगवान का) भजन नहीं करता, तो कब करेगा ? जब तेरा श्रंत समय श्रावेगा तब तुभ से भजन करते न बन पड़ेगा। जो कुछ भी तू इस समय करेगा वहीं सार है, बाद में तू पछतावेगा ऋौर भव-सागर से पार नहीं जा सकेगा । वस्तुतः सेवक वही है जो परिसेवना करता है, उसी ने निरंजन देव को प्राप्त किया है। गुरु से मिल कर उसके (हृदय-मंदिर के) कपाट खुल गए हैं श्रीर वह फिर चौरासी लाख योनियों के मार्ग में श्राने वाला नहीं है। यही तेरा ऋवसर है, यही तेरी बारी है। तू ऋपने हृदय के भीतर विचार करके देख। कबीर कहता है, इस अवसर पर चाहे तू विजय प्राप्त कर ले या पराजित हो जा, मैंने अनेक प्रकार से पुकार-पुकार कर यही कहा है।

१०

(शिव की पुरी) बनारस में बुद्धि का सार रूप (गुरु) निवास करता है। वहाँ तुम उससे मिल कर (धर्म) विचार करो। बुरे (ईत) और निकम्मे (ऊत) की साधारण बातों में पड़ कर मेरा जुलाहे का कार्य कर करके अपना जीवन कौन नष्ट करे ? मेरा ध्यान तो अपने वास्तिन्वक पद के ऊपर ही लगा हुआ है और विश्व के स्वामी राम का नाम ही मेरा ब्रह्म-ज्ञान है। मूलाधार चक्र के द्वार को मैंने बंधन में बंध लिया है और उसके अंतर्गत सूर्य के ऊपर मैंने सहस्रदल कमल के चंद्र को स्थिर कर रक्खा है। पश्चिम के द्वार (इडा नाड़ी की मुख पर)

मूलाधार चक्र का सूर्य तप रहा है, किंतु मुक्ते उसकी चिंता न ीं है क्यों कि उसके ऊपर मेरु-दंड की स्थित है। पश्चिम द्वार (इडा नाड़ी) के सिरे पर एक ख्रोट (ख्राज्ञा चक्र) है। उस ख्रोट (ख्राज्ञा चक्र) के ऊपर एक दूसरी खिड़की (ब्रह्म-रंध्र) है। उस खिड़कों के ऊपर दशम द्वार है। कबीर कहता है, न तो ख्रंत उसका ही है ख्रौर न उसका पार ही पाया जा सकता है।

88

वही (सचा) मुल्ला (बहुत बड़ा विद्वान्) है जो मन से लड़ता है श्रीर गुरु के उपदेश से काल से द्वन्द्व युद्ध करता है। वह काल-पुरुष (यमराज) का मान-मर्दन करता है। उस मुल्ला का (मैं) सदैव ऋभि-नंदन करता हूँ । श्रंतर्यामी ब्रह्म तो सदैव समीप है उसे (तुम) दूर क्यों बतलाते हो ? यदि तुम (इस संसार के) संघर्ष (दुंदर) को वश में कर लोगे तो सदैव ही मंगल होगा। वह सच्चा काज़ी (न्याय की व्यवस्था करने वाला) है जो ऋपनी काया पर विचार करता है ऋौर काया में श्रिम प्रज्वलित कर ब्रह्म को उद्भासित करता है। वह स्वप्न में भी विंदु का स्नाव नहीं होने देता। ऐसे ही क़ाज़ी को न तो वृद्धावस्था त्राती है, न मृत्यु । वही सच्चा सुल्तान (बादशाह) है जो दो शरों का संधान करता है। (एक से वह समस्त विकारों को श्रपने शरीर से) बाहर निकाल देता है, (दूसरे से वह समस्त श्रनुभूतियों को) भीतर ले श्राता है। वह त्राकाश-मंडल (ब्रह्म-रंघ) में ऋपना समस्त लश्कर (फ़ौज) अर्थात् विचार-समूह केंद्रीभूत करता है। ऐसा ही सुल्तान श्रपने सिर पर छत्र धारण करता है। जोगी 'गोरख' 'गोरख' की पुकार करता है, हिंदू राम-नाम का उच्चारण करता है, मुसलमान एक 'ख़दा' की ही बाँग देता है किंतु कबीर का स्वामी तो (कबीर में ही) लीन हो कर रहता है।

१२

जो पत्थर को श्रपना देवता कहते हैं, उनकी सेवा व्यर्थ ही होती

है। जो पत्थर के पैर पड़ते हैं उनके समीप ऋज़ाब (ऋजांई-संकट या विपत्ति) ही जाती है। हमारा स्वामी तो सदा ही बोलने वाला है, (पत्थर की तरह मौन नहीं है।) वह प्रभु सब जीवों को (जीवन) दान देने वाला है। ए ऋंधे, तू ऋपनी ऋंतरात्मा में बसे हुए प्रभु को नहीं पहिचानता, तू भ्रम में मोहित होने के कारण बंधन में पड़ता है। न तो पत्थर कुछ बोलता है, न देता ही है ऋतः समस्त (सेवा) कार्य व्यर्थ है ऋौर सेवा निष्फल है। जो (मृतक) मूर्ति को चंदन चढ़ाता है, उसमें कहो किस फल की प्राप्ति होती है १ जो उसे विष्ठा में घसीटता है, उससे उस मृतक (मूर्ति) का क्या घट जाता है १ कवीर कहता है, में पुकार कर कहता हूँ कि ऐ गँवार शाक्त, तू (ऋपने हृदय में) समक्त देख! द्विविधा भाव ने बहुत से कुलों को नष्ट कर दिया है, केवल राम-भक्त ही सदैव सुखी हैं।

### १३

पानी में मछली को माया ने आवद कर लिया है। दीपक की श्रोर उड़ने वाला पतंग भी माया से छेदा गया है। हाथों को भी काम की माया व्यापती है। सर्प श्रोर मंग भी माया में नष्ट हो रहे हैं। हे भाई माया इस प्रकार मोहित करने वाली है कि (संसार में) जितने ही जाव हैं, वे सभी (उसके द्वारा) ठगे गए हैं। पत्ती श्रोर मृग माया ही में श्रमुरक हैं। शक्कर मक्खी को (लोभ श्रार तृष्णा के द्वारा) श्रधिक संतप्त करती है। घोड़े श्रोर ऊँट माया में भिड़े हुए हैं। चौरासी सिद्ध भी माया में ही कीड़ा कर रहे हैं। छः यती माया के सेवक हैं। नव नाथ, सूर्य श्रोर चंद्र, तपस्वी, श्रम्यीश्वर श्रादि सभी माया में शयन करते हैं। (वे यह नहीं जानते कि) माया में ही मृत्यु श्रोर पंच (इंद्रियों के रूप में उसके पंच) दूत हैं। कुत्ते श्रोर सियार माया में ही रँगे हुए हैं, साथ ही बंदर चीते श्रोर सिंह भी (उसी रंग में हैं।) बिल्ली, मेड़ लोमड़ी श्रोर चृत्त-मूल (जड़ें) भी माया में पड़ी हुई हैं देवगण भी माया के भीतर भीगे हुए हैं, सागर, इंद्र (बादल) श्रीर पृथ्वी भी माया ही

में हैं।) कबीर कहता है, जिसके पास उदर है (श्रर्थातू जिसे चुधा लगती है श्रौर जिसे भोज्य पदार्थों की श्रावश्यकता ज्ञात होती है) उसी को माया संतप्त करती है। वह (माया) तभी छूट सकती है जब (सच्चे) साधु (की संगति) प्राप्त हो।

#### 88

(हे मन), जब तक तू 'मेरी' 'मेरी' करता है, तब तक एक भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब तेरा यह 'ग्रहं भाव' नघ्ट हो जायंगा तब प्रभु श्राकर तेरा कार्य संपूर्ण करेंगे। तू ऐसे ज्ञान का विचार कर। दुःख को नघ्ट करने वाले हरि का स्मरण तू क्यों नहीं करता? जब तक सिंह (यह बलशाला मन) इस वन (श्रार) में रहता है तब तक वह मन (श्रार) प्रफुिल्तत ही नहीं होता। (ग्रार्थात् उसकी श्राध्यात्मिक शिक्यों का विकास नहीं होता।) जब सियार (ग्रुक्का शब्द) उस सिंह (मन) को खा लेता है तो समस्त वन-राजि (श्रार के चक्र श्रीर कमल) प्रफुिल्तत हो उठते हैं। जो (इस संसार में) जयी (समभा जाता) है वह (वास्तव में इस भव-सागर में) द्रूब जाता है ग्रीर जो (इस संसार के सुखों से) हारा (हुश्रा समभा जाता है। उसका (इस भव-सागर से) उद्धार हो जाता है। वह गुरु के प्रसाद से पार उतर जाता है। दास कबीर यह समभा कर कहता है, केवल राम से ही लो लगा कर (इस संसार में) रहो।

### १५

सत्तर सौ जिसके सालार (सेनापित) हैं, सवा लाख पैगम्बर (संदेश-वाहक) हैं, ऋद्वासी करोड़ जिसके शेख़ (पैगम्बर के वंशज) हैं ऋौर छप्पन करोड़ जिसके ऋपने निजी कार्य-कर्ता हैं, उसके समीप सुफ ग्रीब की प्रार्थना कौन पहुँचा देगा! उसकी मजलिस (सभा) में पहुँचना तो दूर, उसके महल के समीप ही कौन जा सकता है ? (छप्पन करोड़ कार्य-कर्ता श्रों के ऋतिरिक्त) उसके तेतीस करोड़ सेवक श्रोर भी हैं। साथ ही उसके (गुणों पर ही रीक्ते हुए) चौरासी लाख मतवाले

श्रीर भी घूमते फिरते हैं। (उस रहमान ने) बाबा श्रादम को कुछ निर्भयता दिखलाई तो (उसी के बल पर उन्होंने भी) बहुत दिनों तक स्वर्ग-भोग प्राप्त किया। जिसके दिल में ख़लल हो जाता है (श्रर्थात् जिसका हृदय ईश्वर को छोड़ कर सांसारिक बातों में लग जाता है—पागल हो जाता है) श्रीर जिसका रंग पीला पड़ कर, वाणी लजित हो जाती है, वह क़ुरान छोड़ कर शैतान के वश में होकर कार्य करने लगता है। हे लोई, यह संसार दोष श्रीर रोष से भरा हुश्रा है श्रीर इसिलए वह श्रपने किए का फल पाता है। (हे रहमान), तुम दाता हो, हम सदैव भिखारी हैं। यदि मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ तो बनगारी—जिस पर वश्र गिर पड़ा हो—(एक गालो) होती है। इसिलए दास कबीर तो तेरी शरण में ही लीन हो रहा है। हे रहमान (कृपा करने वाले), मुभे स्वर्ग के (श्रर्थात् श्रपने) समीप रख।

### १६

सभी कोई वहाँ (बैकुंठ में) चलने की बात कहते हैं लेकिन में नहीं जानता कि बैकुंठ कहाँ है। ये (बातें करने वाले) स्वयं अपना तो रहस्य जानते नहीं और बातों ही में बैकुंठ का बखान करते हैं। (मैं कहता हूँ कि) जब तक मन में बैकुंठ की आशा है तब तक (प्रभु के) चरणों में निवास नहीं हो सकता। न मैं बैकुंठ की खाई, दुर्ग और प्राचीर का पत्थर जानता हूँ, न उसका द्वार। कबीर कहता है, अब क्या कहा जाय! (सच बात तो यह है कि) साधु-संगति में ही बैकुंठ है। (वह अन्यत्र नहीं है।)

### १७

हे भाई, यह कठिन दुर्ग (शरीर) किस प्रकार विजित किया जा सकता है १ इसमें दुहरे प्राचीर और तिहरी खाइयाँ हैं। (इस प्रकार इसके पाँच त्रावरण हैं—ये पाँच त्रावरण पाँच कोषों का संकेत करते हैं। वे पाँच कोष हैं—अनमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय। इनमें श्रावमय और प्राणमय तो प्राचीर हैं और मनोमय,

ज्ञानमय श्रीर विज्ञानमय खाइयाँ हैं।) (इनके रत्तक) पाँच (तत्व) श्रीर पच्चीस (प्रकृतियाँ) हैं। इनके साथ मोह, मद, मत्सर श्रौर सामने श्रड़ी हुई प्रबल माया है। यदि (इनके समद्य) मुफ्त दीन सेवक की शक्ति नहीं चलती तो हे रघुराई, मैं क्या करूँ ? (मेरा क्या दोष ?) इस (कठिन दुर्ग में) काम के किवाड़ लगे हुए हैं, सुख श्रौर दुःख दरवानी कर रहे हैं श्रीर पाप श्रीर पुग्य दो दरवाज़े हैं। महा द्वंद्व करनेवाला क्रोध वहाँ का प्रधान (सेनापित) है श्रीर मन ही दुर्गपित है। (उस दुर्गपति के त्रायुध इस प्रकार हैं--) स्वाद ही उसका कवच है, ममता ही उसका शिरस्त्राण है, कुबुद्धि ही उसकी कमान है जिसका वह त्र्याकर्षण किए हुए है। घट के भीतर जो तृष्णा है वही उसके तीर हैं। (इन शस्त्रों के सामने) इस गढ़ पर ऋधिकार नहीं किया जा सकता। (किंतु कबीर ने इस गढ़ पर विजय प्राप्त करने की युक्ति जान ली है।) (उसने) प्रेम ही को पलीता (वह बत्ती जिससे तोप के रंजक में श्राग लगाई जाती है। बना कर श्रात्मा की हवाई (तोप) से जान का गोला चलाया और ब्रह्म-ज्ञान की अभि को 'सहज' से जला कर एक ही त्राक्रमण में (उस दुर्ग को) त्रांच से जला दिया। सत्य त्रीर संतोप (का शस्त्र) लेकर मैं लड़ने लगा ऋौर मैंने (पाप ऋौर पुएय के) दोनों दरवाज़े तोड़ दिए। साधु-संगति ऋौर गुरु की कृपा से मैंने गढ़ के राजा (मन) को पकड़ लिया। ईश्वर के डर श्रौर स्मरण की शक्ति से मृत्यु के भय की फौंसी कट गई। दास कबीर (शरीर रूपी) गढ़ के ऊपर चढ़ गया और उसने (अनंत जीवन का) अविनाशी राज्य प्राप्त कर लिया।

25

पितृत्र गंगा गहरी ऋौर गंभीर हैं। (उन्हीं के किनारे) कबीर ज़ंजीर में बाँध कर खड़े किए गए। जब हमारा मन चलायमान नहीं है तो शरीर किस प्रकार डर सकता है ? (फिर) चित्त तो (प्रभु के) चरण-कमलों में लीन हो रहा है। गंगा की लहर से हमारी ज़ंजीर टूट गई स्रोर (हम) कबीर, मृगछाला पर बैठे हुए दीख पड़े। कबीर कहते हैं, हमारे संगी-साथी कोई नहीं हैं। एक मात्र रघुनाथ (प्रभु) ही जल स्रोर थल में रचा करने वाले हैं। (यह पद भी सिकंदर लोदी के ऋत्याचार का संवेत करता है।)

38

(प्रमु ने अपने) निवास के लिये अगम और दुर्गम गढ़ (सहस्रदल कमल) की रचना की है जिसमें (ब्रह्म) ज्योति का प्रकाश होता है। वहाँ (क्ँडलिनी रूपी) विद्युल्लता ही चमकती है श्रौर (नित्य) श्रानन्द होता रहता है। वहीं पर प्रभु बालगोविंद शयन करते हैं। यदि इस जीवात्मा की लौ राम-नाम से लग जाय तो वृद्धावस्था श्रीर मरण से मुक्ति हो जाय श्रौर भ्रम दूर हट जाय। मन की प्रीति तो (प्रकृति जनित) रंग श्रीर श्र-रंग ही में है। (यह वस्तु रंग सहित है श्रीर यह रंग-रहित है इसी में मन की प्रवृत्ति चलायमान होती है।) तथा वह मन 'मैं हूँ' 'मैं हूँ की रटन का ही गीत गाता रहता है। किंतु जहाँ (सहस्रदल कमल में) प्रभु श्री गोपाल शयन करते हैं, वहाँ सदैव अनाहत शब्द की भनकार होती रहती है। वहाँ तो खंड धारण करने वाले अनेक मंडल मंडित (शोभित) हैं। (प्रत्येक में) तीन तीन स्थान हैं श्रौर उन तीनों में प्रत्येक के तीन तीन खंड हैं। उनके भीतर (श्रभश्रंत-श्रभ्यंतर) श्राम श्राोचर ब्रह्म निवास करता है जिसके किसी रहस्य का पार शेष-नाग भी नहीं पा सकते। द्वादश दल (हृदय के समीप स्थित अनाहत चक्र जिसके दल कदली पुष्प की भौति होते हैं) के भीतर कदली पुष्पवत् कमल के पराग में धूप के प्रकाश की भौति श्री कमलाकंत ने अपना निवास लेकर शयन किया है। जिस शून्य-मंडल के नीचे ऋौर ऊपर के मुख से आकाश लगा हुआ है, उसी में वह (ब्रह्म) प्रकाश कर रहा है। वहां न सूर्य है, न चंद्रमा किंतु (श्रपने ही प्रकाश में वह श्रादि निरंजन वहाँ श्रानंद (की शृष्टि) कर रहा है। उसी शून्य-मंडल को ब्रह्मांड श्रीर उसी की पिंड समभी । तुम उसी मानसरीवर में स्नान करी श्रीर 'सोऽहं'

का जाप करो जिस जाप में पाप श्रीर पुण्य लिप्त नहीं है (श्रर्थात् 'सोऽहं' जाप पाप श्रीर पुण्य से परे हैं।) उस शून्य-मंडल में न वर्ण (रंग) है न श्र-वर्ण (श्र-रंग); न वहाँ धूप है, न छाया। वह गुरु के स्नेह के श्रितिरक्त श्रीर किसी भांति भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर (मन की 'सहल' शक्ति) न टालने से टल सकती है श्रीर न 'किसी श्रन्य वस्तु में' श्रा-जा सकती है। वह केवल शून्य में लीन होकर रहती है। जो कोई इस 'शून्य' को श्रपने मन के भीतर जानता है, वह जो कुछ भी उच्चारण करता है वह श्राप ही (सच्चे श्रंतः करण का रूप हो जाता है। इस ज्योति के रहस्य में जो व्यक्ति श्रपना मन स्थिर करता है, कबीर कहता है वह प्राणी (इस संसार से) तर जाता है।

20

[जिस राम (ब्रह्म) के समीप] करोड़ों सूर्य प्रकाश करते हैं, करोड़ों महादेव अपने कैलाश पर्वत के सहित हैं, करोड़ों दुर्गाएँ सेवा करती हैं, करोड़ों ब्रह्मा वेद का उचारण करते हैं, उसी राम से मैं याचना करूँगा, यदि मुक्ते कभी याचना करनी पड़ी। किसी अन्य देवता से मेरा कोई काम नहीं है। करोड़ों चंद्रमा वहाँ दीपक की भाँति प्रकाश करते हैं, तेतीसों (करोड़) देवता भोजन करते हैं। नवप्रह के करोड़ों समूह जिसकी सभा में खड़े हुए हैं; करोड़ों धर्मराज जिसके प्रतिहारी हैं; करोड़ों पवन जिसके चौबारों (चारों श्रोर के द्वारों से संयुक्त कमरों) में प्रवाहित होते हैं; करोड़ों वासुकि सपे जिसकी सेज का विस्तार करते हैं; करोड़ों समुद्र जिसके यहाँ पानी भरते हैं ऋौर ऋट्टारह करोड़ पर्वत ही जिसकी रोमावली हैं। करोड़ों कुबेर जिसका भंडार भरते हैं; जिसके लिए करोड़ों लक्ष्मी शृंगार करती हैं, करोड़ों पाप पुण्य का हरण करने वाले करोड़ों इंद्र जिसकी सेवा करते हैं; जिसके प्रतिहारियों की संख्या छप्पन करोड़ है, नगरी-नगरी में जिसकी ख़िल्कत (शृष्टि) है; जिस गोपाल की सेवा में करोड़ों कलाएँ मुक्तकेशी होकर अञ्यवस्थित रूप से कार्य में जुटी हुई हैं; जिसके दरबार में करोड़ों संसार (स्थित) हैं; ऋौर करोड़ों गंधर्व जयजयकार करते हैं; करोड़ों विद्याएँ जिसके समस्त गुणों का गान कर रही हैं फिर भी उस परब्रह्म का अंत नहीं पाती हैं, बाबन करोड़ जिसकी रोमावली है, जिसके द्वारा रावण की सेना छली गई थी; जिसका गुणगान सहस्र करोड़ भाँति से पुराण कहते हैं और जिसने दुर्योधन का मान मर्दन किया; करोड़ों कामदेव जिसके अणु-मात्र के बरावर भी नहीं हैं और (जिसके ध्यान-मात्र से) हृदय के भीतर भाव-नाएँ खो जाती हैं उस सारंगपाणि (प्रभु) से कबीर कहता है, (हेप्रभु), मैं तुमसे यह दान माँगता हूँ कि मुक्ते अप्रभय-पद दीजिए।

# रागु बसंतु

१

पृथ्वी मरती है, त्राकाश मरता है त्रौर घट-घट (प्रत्येक शरीर)
में त्रात्मा का प्रकाश मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राजा राम, त्र्रमंत
भाव भी नष्ट होते हैं त्रौर जहां वे (उत्पन्न होते हुए) देखे जाते हैं, वहीं
लीन हो जाते हैं। फिर चार वेद भी मरते हैं, स्मृतियाँ क़ुरान के साथ
मरती हैं, योग ध्यान करते हुए शिव भी मरते हैं। केवल कबीर का
स्वामी (एक ब्रह्म) सर्वदा समान रूप से रहता है।

?

पंडित गण पुराण पढ़कर (श्रहंकार में) उन्मत्त हो गए। योगी योग-ध्यान में मद से चूरहो गए। संन्यासी श्रपने श्रहंकार से ही मतवाले हो गए श्रौर तपस्वी श्रपने तप के मेदों ही में मदोन्मत्त हो गए। इस प्रकार संसार के सभी (साधु-संत) श्रहंकार के मद में भर कर (मोह के श्रंधकार में सो गए।) कोई भी न जाग सका। (इनकी इस नींद के) साथ ही साथ (मन रूपी) चोर उनके (शरीर रूपी) घरको लूटने लगा। (श्रात्मा के सात्विक श्रौर 'सहज' भाव को चुराने लगा।) किन्तु इस नींद में श्री शुकदेव श्रौर श्रकरूर जागे। हनुमान भी श्रपनी पूछ चैतन्य कर जागे। शंकर (प्रभु के) चरणों की सेवा कर जागे श्रौर इस कलयुग

में भी श्री नामदेव श्रीर श्री जयदेव जागे इस प्रकार संसार में (भिन्न-भिन्न मनुष्य श्रनेक प्रकार से जागते श्रीर सोते हैं। गुरु से दीचा लेकर जो (शिष्य) जागता है, वही वास्तविक जागना है। कबीर कहता है, इस शरीर में काम (इंद्रिय जनित श्रासिक) बहुत श्रिषक है, इसलिए राम नाम का भजन करो।

3

स्त्री (माया) ने अपने स्वामी (ईश्वर अर्थात् देवताओं के अनेक रूपों) को उत्पन्न किया है। पुत्र (अज्ञान) ने अपने पिता (मन) को अनेक प्रकार से (खेल) खिलाया है और बिना तरलता का दूध (थोथा ज्ञान) उसे पिलाया है। हे लोगों, किलयुग की इस परिस्थिति को देखों कि पुत्र (अज्ञान) अपनी माता (माया) को बंधन-मुक्त करा लाया है (या संसार में वापम ले आया है।) (यह अज्ञान) बिना पैर के लात मारता है, बिना मुख के 'खिलखिला' कर इंसता है। बिना निद्रा के मनुष्य पर शयन करता है और बिना बतन (सत्य) के दूध (ज्ञान की बातों) का मंथन करता है। बिना स्तन (वास्तविकता) के गाय (मोह-ममता) दूध पिलाती है। बिना पथ (ज्ञान) के बहुत से मार्ग (संप्रदाय) हैं। कबीर समभा कर कहता है, बिना सत्गुरु के सच्चा मार्ग नहीं पाया जा सकता।

प्रहाद को (पिता ने पढ़ने के लिए) शाला में भेजा। वह अपने साथ बहुत से बाल-मित्रों को लिए हुए था। (उसने अपने शिक्त से कहाः) ''मुक्ते तुम क्या उल्टा-सीधा पढ़ा रहे हो ? तुम तो मेरी पट्टी पर 'श्री गोपाल' लिख दो। बाबा, मैं राम-नाम नहीं छोड़ने का। इसके 'श्रतिक श्रीर कुछ पढ़ने से मेरा कोई काम भी नहीं (सिद्ध होता।)" उस भीरु (गुरु) ने प्रहाद को दंड दे (उसके पिता के पास) जाकर कहा। उसने प्रहाद को शीधता से बुलाया श्रीर कहा—''तू 'राम' कहने की श्रादत छोड़ दे। यदि तू मेरा कहना मान ले तो मैं तुक्ते शीध

बंधन-मुक्त कर दूँ। "प्रह्लाद ने कहा— "मुक्ते बार बार क्या सताते हो १ प्रभु ने ही तो जल, थल, पर्वत श्रीर पहाड़ों का निर्माण किया है। मैं उस एक 'राम' को नहीं छोड़ूँगा चाहे इससे गुरु का श्रपनान भले ही हो श्रीर चाहे तुम मुक्ते बंधन में डाल दो, या जला दो या चाहे मार डालो।" पिता (हिरण्यकश्यप ने) तलवार खींच ली श्रीर वह कोध से उन्मत्त होकर बोला— "मुक्ते बतला, तेरी रत्ता करने वाला कौन है १" उसी समय (पास के) खंमे से प्रभु श्रपना विस्तार कर (प्रगट होकर) निकल पड़े श्रीर उन्होंने हिरण्यकश्यप को श्रपने नखों से विदीण कर डाला। वही देवाधिदेव परम पुरुष हैं जो भक्ति के लिए नृसिंह रूप हो गए। कबीर कहना है, उनका पार कोई नहीं देख सकता। उन्होंने श्रनेक बार प्रह्लाद (सहश भक्तों) का उद्धार किया है।

4

इस शरीर श्रीर मन के भीतर कामदेव रूपी चोर है जिसने मेरा ज्ञान-रक्ष चुरा लिया है। मैं श्रनाथ हूँ, प्रभु से क्या जाकर कहूँ ! फिर (यह भी तो बललाश्रो कि इस कामदेव रूपी चोर के द्वारा) कीन कीन नहीं छुला गया ! मैं (बेचारा) क्या हूँ ! हे माधव, यह दाकण दुःख सहन नहीं होता। इस चपल बुद्धि से मेरा क्या बस चलता है ! सनक, सनंदन, शिव श्रीर शुकदेव श्रादि तथा नाभि-कमल से उत्पन्न श्रानेक ब्रह्मा, काव गण, योगी, जटाधारी—ये सभी श्रपने श्रपने (जीवन का) श्रवमर समाप्त कर चले गए ! (हे प्रभु) त् श्रयाह है, मुक्ते तेरी याह नहीं मिलती। हे प्रभु, दीनानाथ, मैं श्रपना दुःख किससे कहूँ ! मेरे जनम श्रीर मरण का दुःख बहुत भारी है। श्रतः हे सुख-सागर, कबीर तेरे ही गुणों में स्थिर हो गया है।

Ę

नायक (शरीर) तो एक है, उसके साथ पाँच बनजारे (पंच तत्व) हैं जिनके साथ पचीस बैल (प्रकृतियाँ) हैं किंतु इन सब का साथ कचा ही है। उन बैलों पर नव बहियाँ (नव द्वार) श्रीर दस गोन (दस इंद्रियाँ)

हैं श्रीर (उन दस गोंनों में) बहत्तर (कोष्ठ) कसाव हैं। मुक्ते ऐसे व्यापार से कोई काम नहीं है जिसका मूल (श्रात्म-तत्व) तो घटता रहता है श्रीर नित्य व्याज (तृष्णा श्रीर वासना-भाव) बढ़ता रहता है। मैंने सात सूत की गाँठों (सप्त धातुश्रों से व्यापार किया श्रीर कर्म रूपी भावनी (स्त्री) को साथ लिया। पुनः कर (पाप श्रीर पुण्य) वसूल करने के लिए तीन जगाती (सतोगुणः रजोगुण श्रीर तमोगुण) भगड़ा करते हैं। (फल स्वरूप) वह बनजारा हाथ भाड़कर ख़ाली हाथ) चल खड़ा होता है। (श्रात्म-तत्व की) पूँजी खो जाने से सारा व्यापार ही नष्ट हो जाता है श्रीर दसों दिशाश्रों (इन्द्रियों) मे यह टांडा टूट जाता है। कवीर कहता है, यदि 'सहज' में (वह नायक) ल न हो जाय तो कार्य पूर्ण हो जाता है। सच्चा श्राहक मिल जाता है (श्रीर भ्रम के विचार भाग जाते हैं।)

# बसंतु (हिंडोलु)

9

माता जूठी (श्रपिवत्र) है, पिता भी जूठा है श्रौर उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे भी जूठे ही हैं। (संसार में) श्राते हुए भी वे जूठे (श्रपिवत्र) होते हैं श्रौर (संसार से) जाते हुए भी जूठे होते हैं। इस प्रकार ये श्रमागे (मनुष्य) श्रपिवत्र रूप ही में मरते हैं। हे पंडित, बतला कि कौन सा सूचा (श्रुचि) पिवत्र स्थान है जहाँ बैठ कर में श्रपना भोजन खाऊँ १ (भूठ बोलने से) जीभ भी जूठी है। कान, नेत्र श्रादि सभी जूठे हैं श्रौर ब्रह्मामि में जलने पर भी (श्रपीत् विकारों के जलने के उपरांत सात्विक भाव होने पर भी) इंद्रियों का जुटापन नहीं उतरता। (वे श्रनेक वस्तुश्रों के संपर्क में क्रम से श्राती ही रहती हैं।) श्राग भी जूठी है (क्योंकि वह श्रनंत वर्षों से उपयोग में श्रा रही है), पानी भी जूठा है (क्योंकि वह श्रनंत वर्षों से प्या जाता है) श्रौर जिस तरह बैठ कर त्ने भोजन पकाया है उस तरह बैठना भी जूठा है (क्योंकि इस भौति त् श्रनेक बार बैठ चुका है।) जूठी कर छुल से तू परोसता है (क्योंकि उस सर्विक उस कर छुल से श्रमेक बार परोसा गया है।) श्रौर जूठे लोगों ने ही

उस भोजन को बैठ कर खाया है। गोबर जूठा है, चौका जूठा है श्रौर कारा (चौके की रेखा) भी जूठी है। कबीर कहता है, वे ही मनुष्य शुचि (पवित्र) हैं जिन्होंने इस बात को सत्यता से विचार लिया है।

5

सुरही (गाय) की भाँति ही तेरी स्त्रादत है। तेरी पूँछ वासना) के ऊपर बहुत घने बालों का गुच्छा (स्त्रनेक इच्छा-समूह है। (किंतु मैं तुमे समभाता हूँ कि) इस घर (शरीर) में ही जो (स्त्रानंद) है उसकी खोज कर तू उपभाग कर। किसी स्त्रन्य के स्त्राश्रय से तू (सुख) प्राप्त करने के लिए मत जा। तू चक्की (विषयों) को चाट कर स्त्राटा (इंद्रिय-सुख) तो खाता है फिर चक्की से स्त्राटा साफ़ करने का चीथड़ा (व्याधियाँ) किसके सिर छोड़ता है १ (स्त्रर्थात् यदि तू विषय-सुख का भोग करना चाहता है तो उसका परिणाम भोगने के लिए भी तू तैयार रह।) छीके (भोग पदार्थों) पर तेरी दृष्टि बहुत रहती है। कहीं लकड़ी-सोंटा (दंड) तेरी पीठ पर न पड़े! कबीर कहता है, मैंने ऐसे स्त्रच्छे स्त्रानंद का उपभोग किया है कि सुभे कोई ईंट या पत्थर मार ही नहीं सकता।

# रागु सारंग

१

श्ररे मनुष्य, तू थोड़ी सी बात पर क्या गर्व करता है १ तेरे पास दस मन श्रनाज है, गाँठ में चार टके हैं। (इतने पर ही) तू गर्व से इतरा कर चलता है १ यदि तेरा बहुत प्रताप बढ़ा तो तुमें सौ गाँव मिल गए श्रौर तेरे पास दो लाख टके श्रौरों से श्रधिक हो गए ! (किंतु इतना सब होते हुए) तुमें चार दिन ही प्रभुत्व करना है जैसे वन के वृद्धों के पत्ते (जो चार दिन हरे रहते हैं, फिर सूख कर गिर जाते हैं।) न तो कोई इस धन को लेकर श्राया है श्रौर न कोई (श्रपने साथ) ले जाता है। रावण के समान विशाल छत्रपति भी एक च्ला में श्रहश्य हो गए (यदि कोई स्थिर हैं) तो यही जो 'हरि हरि' नाम का जाप करते हैं, ये हिर के संत ही सदैव स्थिर रहते हैं। श्रोर गोविंद जिन पर कृपा करते हैं उन्हीं को इन (संतों की) संगति प्राप्त होती है। माता, पिता, स्त्री, पुत्र श्रोर धन ये श्रंत में साथ नहीं चलते। कबीर कहता है, ऐ पागल, तू राम-नाम का भजन कर, नहीं तो तेरा जन्म व्यर्थ ही व्यतीत होता जा रहा है।

२

(यह श्रात्मा का कथन है।) हे प्रभु, तेरी राज्य-मर्यादा की सीमा मैंने नहीं जानी। मैं तो तेरे (सेवक) संतों की दासी-मात्र हूँ। (इस मर्यादा की यह शक्ति है कि संसार में) जो हँसता हुआ जाता है, वह रोता हुआ लौटता है और जो संसार के प्रति रोता हुआ जाता है, वह हँसने लगता है। जो वासस्थ है, वह उजड़ जाता है श्रौर जो उजड़ा हुआ है, वह वासस्थ हो जाता है। (तेरी राज्य-मर्यादा) जल से थल कर देती है, फिर थल से कूप बना देती है श्रौर उस कूप से फिर मेर पर्वत का निर्माण करती है। (वह किसी को) पृथ्वी से आकाश पर चड़ा देती है और आकाश पर चड़ा हुए को पृथ्वी पर गिरा देती है। वह भिखारी से राजा और राजा से भिखारी बना सकती है। वह दुए और मूर्ख से पंडित और पुरुष से नारी, कबीर कहता है, उस साधु के प्रियतम (प्रभु) की मूर्ति की मैं बिल जाता हूँ।

३

हिर के बिना मन की सहायता करने वाला कौन है १ माता, पिता भाई, पुत्र, स्त्री श्रौर हितचिंतक सभी सर्प की भांति साथ लगे हुए हैं। श्रागे के लिए कुछ तो अंचय कर लो, इस (सांसारिक) घन का क्या भरोंसा १ इस शरीर रूपी वर्तन का क्या विश्वास १ थोड़ी-सी भी ठोंकर लग जायगी (तो फूट जायगा।) श्रपने लिए तो सभी धर्म श्रौर पुर्य का फल पाना चाहते हो श्रौर श्रम्य सभी मनुष्यों के लिए निस्सार धूल की वांछा रखते हो १ कबीर कहता है, रे संतों, सुनों, यह मन

तो वन का उड़ने वाला पद्मी है। (कभी भी उड़ जायगा। इसका क्या भरोसा!)

# रागु बिभाग प्रभाती

१

मेरे मरण श्रीर जीवन की शंका नष्ट हो गई श्रीर 'सहज' शिक श्रपने वास्तिविक रूप में प्रकट हुई। ज्योति के प्रकट होने से श्रंधकार तिरोहित हो गया श्रीर विचार करते हुए मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया। जब श्रानंद उत्पन्न हुश्रा तो दुःख दूर चला गया श्रीर मैंने मन रूपी माणिक लव के तत्व में (लव के भीतर) छिपा दिया। जो कुछ भी (इस संसार में) हुश्रा, वह तेरे ही कहने से (तेरे ही श्रादेश से) हुश्रा, जो यह सम्भता है, वह 'सहज' में लीन हो जाता है। कबीर कहता है, संसार के समस्त भंभट (किलबिख) चीण हो गए श्रीर मेरा मन जग-जीवन (राम) में लीन हो गया।

२

यदि श्रव्लाह (ईश्वर) एक मसजिद ही में निवास करता है तो शेष पृथ्वा (मुल्क) पर किसका श्रिधकार है ? हिंदू कहते हैं कि मूर्ति के नाम में ही उस ब्रह्म का निवास है । श्रतः इन दोनों में तत्व (वास्त-विकता। नहीं देग्वा गई है । हे श्रव्लाह, हे राम, मैं केवल तेरे लिए ही संसार में जीवित हूँ । हे स्वामी, तू मुक्त पर कृपा कर । कहा जाता है कि दिच्या में हिर का निवास है श्रीर पश्चिम में श्रव्लाह का स्थान है किन्त तू श्रपने हृदय में ग्वोज, प्रत्येक हृदय में ग्वोज । तुक्ते इसी स्थान पर उसका निवास मिलेगा । ब्राह्मण चौबीस एकादशी रखते हैं श्रीर काज़ी रमज़ान का महीना (ब्रत में व्यतीत करते हैं ।) किन्तु इस प्रभु कृपानिधान ने ग्यारस श्रीर रमज़ान मास दोनों को एक में मिलाकर श्रपने समाप कर रक्ता है । उड़ीसा (जगन्नाथपुरी) में स्नान करने से क्या लाभ हुश्रा, मसजिद में सिजदा करने से क्या लाभ हुश्रा ? जब तू श्रपने हृदय में कपट रखता हुआ नमाज़ गुज़ारता (पढ़ता है तो काबे में हज के लिए जाने से क्या लाभ हुआ है प्रभु, तुमने इतने स्त्री पुरुषों की सृष्टि की है, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। निकम्मा कबीर भी राम और अल्लाह का है और सभी गुरु और पीर हमारे (लिए मान्य) हैं। कबीर कहता है, हे विविध (धमों के) मनुष्य, तुम केवल एक ईश्वर की शरण में पड़ो। रे प्राणी, तुम केवल नाम ही का जाप करो। तभी (इस भव-सागर से) तुम्हारा तरना निश्चय समभा जायगा।

ş

प्रथम श्रव्लाह ने प्रकाश की सृष्टि की। बाद में प्रकृति से (उत्पन्न ही) ये सब मनुष्य हुए। जब एक ही प्रकाश से समस्त संसार की उत्पत्ति की गई तब कौन श्रव्छा श्रौर कौन बुरा है १ ऐ भाई, तुम लोग भ्रम में मत भूलो। सृष्टि-कर्ता में सृष्टि है श्रौर सृष्टि में सृष्टिकर्ता है जो सब स्थानों में व्याप्त हो रहा है। मिट्टी तो एक ही है, उसे सँवारने वाले (कुम्हार) ने श्रम्नेक भाँति से सँवारा है। न तो मिट्टी के पात्र में कोई (ख़राबी) है न कुम्हार में। सभी (प्राण्यों) में एक वही (ब्रह्म) सचा है, उसी का किया हुश्रा सब कुछ होता है। जो उसका श्रादेश पहिचान कर (संसार में) एक उसी को जानता है, उसी को सब्चा सेवक कहना चाहिए। श्रव्लाह तो श्रदृश्य (श्रलख) है, वह देखा नहीं जा सकता किन्तु मेरे गुरु ने मुक्ते मीठा गुड़ (उपदेश) दिया है जिससे कबीर कहता है, मेरी समस्त शंकाएँ नष्ट हो गईं श्रौर मुक्ते सभी (प्राण्यों) में एक निरंजन (ब्रह्म) ही दृष्टिगत हुश्रा।

8

वेद श्रीर क़ुरान को भूठा मत कहो, भूठा वह है जो उस (वेद श्रीर क़ुरान) पर विचार नहीं करता। जब तुम सभी (प्राणियों) में एक ईश्वर का निवास बतलाते हो तो मुरग़ी क्यों मारते हो ? (उसमें भी तो ईश्वर का निवास है!) हे मुल्ला, तुम सचमुच ईश्वरीय न्याय का कथन करो (किन्तु तुम्हारे मन का भ्रम तो जाता ही नहीं है!) तुम (वेचारे) जीव को पकड़ कर ले लाए, उसकी देह नष्ट कर दी, इस प्रकार तुमने मिट्टी को ही बिस्मिल किया (उस पर शस्त्राघात किया) किन्तु (उसके भीतर) जो ज्योतिस्वरूप है, वह तो अनाहत रूप से (बिना कटे हुए) स्थिर है। फिर बतलाओं, तुमने किसे हलाल (बध) किया ? वज़ू करके तुमने अपने को क्या पवित्र किया ! और क्या मुख घोया और क्या मसजिद में सिर नवाया ! जब तुम्हारे हृदय में कपट है तो तुमने क्या नमाज़ पढ़ी और क्या तुम हज के लिए काबे गए ? तू (बिल्कुल) अपवित्र है क्योंकि तुमे परम पवित्र (अल्लाह) नहीं दीख पड़ा और न उसका रहस्य ही जात हो सका। कबीर कहता है, बहिश्त (स्वर्ग) से रहित होकर तू तो दोज़ख़ (नकें) से ही संतुष्ट है।

y

शून्य (की ब्राराधना ही) तेरी संध्या है। हे देव, देवों के ब्राधिपति, तुभमें ही ब्रादि (सृष्टि) लीन है। तेरा ब्रांत सिद्धों ने ब्रपनी समाधि में (भी) नहीं पाया, इसलिए वे तेरी शरण में लगे हुए हैं। हे भाई, तुम ऐसे पुरुष निरंजन की ब्रारती लो ब्रौर सतगुरु का पूजन करो। ब्रह्मा भी खड़ा होकर वेद का विचार कर रहा है किन्तु उसे ब्रह्मश्य (ब्रह्म) नहीं दीख पड़ता। (मैंने ब्रारती द्वारा ब्रह्म-दर्शन की विधि जान ली है।) मैंने ब्रपनी (ब्रारती में) तेल (या घृत) तो (पंच) तत्वों का किया ब्रौर बत्ती नाम की बनाई। इस प्रकार (ब्रात्म) ज्योति की लौ लगाकर मैंने इस दीपक को प्रज्वालत किया ब्रौर जगदीश (ब्रह्म) की ब्रोर प्रकाश फेका। इसे (वास्तव में) समभने वाले ही समभ सकते हैं। सारंगपाणि (ब्रह्म-नाद) के साथ जो (मेरी ब्रात्मा का) ब्रनाहत नाद ध्वनित हो रहा है वही ब्रारती के साथ कहे जाने वाले 'पंच-शब्द' हैं। इस प्रकार हे निरंकार (ब्राक्मर-रहित) ब्रौर वाणी से न कहें जा सकने वाले निरवानी (ब्रह्म, कवीरदास ने तेरी ब्रारती की है।

# परिशिष्ट (ख)

# सलोकों के ऋथ

१

कबीर कहता है, (स्मरण करने की) माला तो (मेरे हाथ में है) श्रौर राम का नाम मेरी जिह्वा पर है। श्रादि युगों में जितने भक्त हो गए हैं उनके लिए (यही माला) सुख श्रौर विश्राम (प्रदान करने वाली) है।

?

कबीर कहता है, सभी लांग मेरी जाति का उपहास करने वाले हैं। मैं तो इस जाति की बिल जाता हूँ। जिससे मैंने सुष्टि-कर्चा के नाम का जाप किया है।

3

कबीर कहता है, तू श्रस्थिरता के वश में क्या होता है श्रीर श्रपने मन में लालच क्या ला रहा है ? तू सभी सुखों के नायक राम के नाम का रस पान कर ।

8

कबीर कहता है, (कान में) स्वर्ण निर्मित कुंडल जिन पर लाल जड़े हुए हैं, ऋत्यंत सुंदर हैं किंतु वे कान विदग्ध (जले हुए) हैं जिनमें नाम रूपी मिण नहीं है।

X

कबीर कहता है, ऐसा कोई एक-ग्राध ही (व्यक्ति) है जो जीते हुए भी (ग्रपनी इंद्रियों को नष्ट कर संसार के प्रति) मृतक-रूप होता है तथा जो निभय होकर (प्रभु के) गुणों में रमण करता है ग्रौर जहाँ देखता है वहाँ उसी (ब्रह्म) का रूप देखता है।

कबीर कहता है, जिस दिन मैं (संसार के प्रति) मृतक होता हूँ, (उस दिन के) बाद ही ब्रानंद की सृष्टि होती है। मुफे अपना प्रभु मिल जाता है ब्रौर मेरे ब्रान्य साथी गोविंद का भजन ही करते रहते हैं। (उन्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती।)

9

कबीर कहता है, 'हम सभों से बुरे हैं, हमें छोड़कर अन्य सभी अञ्छे हैं'। जो ऐसा समभता है, वही हमारा मित्र हो सकता है।

5

कबीर कहता है, (माया) अपनेक वेश रख रख कर मेरे समीप आई किंतु जब गुरु ने मेरी रक्षा कर ली तो उसी (माया) ने मुके प्रणाम किया।

3

कथीर कहता है, उसी को मारना चाहिए जिसके मारने से सुख (प्राप्ति) होती है। तभी सब लोग 'ग्रच्छा' 'ग्रच्छा' कहते हैं श्रीर कोई बुरा नहीं मानता।

१०

कबीर कहता है, श्रिक्ण (माया ब्रह्म से उत्पन्न होकर संसार में) काली (पापमयी) हो जाती है श्रीर उसी (पापमयी) काली (माया) से जीव जंतुश्रों की उत्पत्ति होतो है। इन (जीव जंतुश्रों) को ईश्वर से दंडित हुश्रा जान कर (साधु संत) शांति का फाहा लेकर उनकी श्रोर दौड़ पड़ते हैं।

११

कबीर कहता है, चंदन का वृत्त (संत) ऋच्छा है जिसे ढाक ऋौर पलाश (नीच मनुष्यों) ने घेर लिया है। चंदन के पासनिवास करने से वे भी चंदन हो जायँगे। (उनमें भी चंदन की सुगंधि बस जायगी।)

कबीर कहता है, बाँस ऋपनी विशालता में ही हूब गया है। इस प्रकार की विशालता में (ईश्वर करे) कोई न हूबे। बाँस (बड़ा होते हुए भी इतना गया-बीता है कि) चंदन के समीप बसते हुए भी उसमें किसी प्रकार की सुगंधि नहीं ऋाती।

# १३

कबीर कहता है, मैंने संसार के लिए श्रापना धर्म खो दिया किंतु वह मेरे साथ (मरते समय भी) न चल सका । श्रासावधानी में पड़ कर मैंने श्रापने हाथ से (श्रापने पैर पर) कुल्हाड़ी मार ली।

# 88

कबीर कहता है, मैं हज के संबंध में कितने स्थानों में फिरता रहा हूँ। (त्रांत में मुक्ते यही त्रानुभव हुत्रा कि) राम-स्नेह से रहित व्यक्ति मेरे विचार से उजड़ा हुन्ना ही है। (उसमें कोई भी सरस भावना नहीं हो सकती।)

# १५

कबीर कहता है, संतों की भोपड़ी श्राच्छी है, श्रीर कुसती के गांव की भट्टी श्राच्छी है। उस महल को श्राग लग जाय जिसमें हिर का नाम नहीं है।

# १६

कबीर कहता है, संत के मरने पर रोने की क्या आवश्यकता ? वह तो अपने घर (आदि निवास को) जा रहा है। रोना तो बेचारे शाक्त के लिए चाहिए जो बाज़ार बाज़ार बिकता है। (अनेक योनियों में आता-जाता है।)

# १७

कबीर कहता है, शाक्त ऐसा है जैसे लहसुन (मिला हुम्रा भोजन) खाना । यदि कोने में भी बैठ कर वह खाया जाय, (तो उसकी दुर्गेधि सब स्रोर फैल जाती है स्रोर) स्रंत में वह सब पर प्रकट हो ही जाता है।

कबीर कहता है, माया तो एक मटकी है जिसमें पवन (प्राणा-याम) मथानी के सदृश है। (उसके सहारे) संतों ने तो (तत्व रूपी) मक्खन (निकाल कर) खाया, शेष (मोह-ममता रूपी) जो तक रह गया, उसे संसार पीता है।

# 38

कबीर कहता है, माया तो मटकी है जिसमें पवन (प्राणायाम) घृत की धारा है। जिसने मंथन किया उसने प्राप्त किया यद्यपि मंथन करने वाला कोई दूसरा (ब्रह्म) ही है।

### २०

कबीर कहता है, माया एक चोर की तरह है जो (लोगों को) चुरा चुरा कर बाज़ार में बेचती है। एक कबीर ही को वह नहीं चुरा सकी जिसने उसे (माया को) बारह-बाट (नष्ट-भ्रष्ट) कर दिया।

# २१

कबीर कहता है, इस युग में उन्हें सुख नहीं है जो श्रानेक मित्र बनाते हैं। नित्य सुख तो वही पाते हैं जो श्रापना चित्त केवल एक (ब्रह्म) से लगाते हैं।

# २२

कबीर कहता है, जिस मरने से संसार डरता है, उस (मरने) से मेरे हृदय में बड़ा ऋानंद होता है, क्योंकि मरने ही से पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होतो है।

# २३

राम रूपी श्रमूल्य रत प्राप्त कर ऐ कबीर. तू श्रपनी गाँठ मत खोल । न तो इस रत के उपयुक्त कोई नगर है, न पारखी है, न ग्राहक है श्रीर न इसकी कोई क्रोमत है।

# २४

कबीर कहता है, तू उस (संत) से प्रेम कर जिसका श्राराध्य राम

है। पंडित, राजा श्रौर पृथ्वों के स्वामी ये किस काम श्राते हैं ? २५

कबीर कहता है, एक (प्रभु) से प्रेम करने से अन्य सभी बातों की द्विविधा चली जाती है। फिर तेरी इच्छा हो तो लंबे केश रख ले, नहीं तो बिल्कुल ही सिर मुँडा डाल।

# २६

कबीर कहता है, यह संसार एक काजल की कोठरी है श्रौर उसमें रहने वाले भी श्रंधे हैं (वे उसमें से निकल नहीं सकते।) मैं तो उनकी बिलहारी जाता हूँ जो उसमें प्रवेश कर बाहर निकल श्राते हैं।

# २७

कबीर कहता है, यह शरीर नष्ट हो जायगा। यदि तुममें शक्ति हो तो इसे बचा लो। जिनके पास लाखों श्रीर करोड़ों (का घन) था, वे भी (संसार से) नंगे पैर ही गए।

# २=

कबीर कहता है, यह शरीर नष्ट हो जायगा। तू किसी मार्ग पर तो अपने को लगा। या तो तू साधु आरों की संगति कर, या हरि का गुण-गान गा।

# 35

कबीर कहता है, मरते मरते तो यह सारा संसार मर गया किंतु (वास्तिविक) मरना कोई नहीं जान सका। मरना तो वही है कि एक बार मर कर पुनर्भरण न हो। (त्र्यावागमन से मुक्ति मिल जाय।)

# ३०

कबीर कहता है, यह मनुष्य-जन्म दुर्लभ है, यह बार बार नहीं होता। जिस प्रकार वन के वृत्तों से पके हुए फल पृथ्वी पर गिर कर फिर डाल से नहीं लगते।

# ३१

ऐ कबीर, तू ही कबीर (सर्वापिर ब्रह्म) है श्रीर तेरा नाम ही कबीर

(महान्) है। किंतु राम रूपी रत्न तो तुक्ते तब प्राप्त होगा जब पहले तू शरीर से मुक्त होगा।

# ३२

कबीर कहता है, तुम व्यर्थ ही ग्लानि से क्यों भींकते हो ? तुम्हारा कहा हुन्ना (इच्छित कार्य) तो होगा नहीं। उस करीम (कृपालु) ने तुम्हारे लिए जो कर्म निर्धारित कर दिए हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता।

# ३३

कबीर कहता है, राम एक ऐसी कसौटी की तरह हैं जिस पर भूठा (मनुष्य) टिक ही नहीं सकता। (उसके दोष शीघ ही प्रकट हो जाते हैं।) राम रूपी कसौटी तो वही सहन कर सकता है (उस पर वही खरा उतर सकता है) जो जीवन्मृत (जीते जी संसार के प्रति मृतकवत्) होता है।

# 38

कबीर कहता है, (संसार के लोग) उज्ज्वल कपड़े पहनते हैं श्रीर तांबूलादि खाते हैं किंतु एक उस हिर के नाम के बिना वे बँध कर यमपुरी चले जाते हैं।

# ३५

कबीर कहता है, यह (शरीर रूपी) बेड़ा ऋत्यंत जर्जर है, इसमें हज़ारों छिद्र हैं। जो हलके हलके (पिवत्रात्मा) थे वे तो (संसार-सागर मे) तर गए किंतु जिनके सिर पर (श्रपराधों का) भार था, वे हूब गए।

# ३६

कबीर कहता है, (मरने पर) हिंडुयाँ तो लकड़ी की तरह जलती हैं श्रीर केश घास की तरह। इस संसार को (इस तरह) जलता देख कर कबीर उदास हो गया।

# ३७

कबीर कहता है, चमड़े से आरच्छादित हिंदुयों पर गर्व नहीं करना

चाहिए क्योंकि जो श्रेष्ठ घोड़ों पर छत्र से मंडित थे, वे बाद में पृथ्वी ही में गाड़े गए।

### ३⊏

कबीर कहता है, ऊँचा भवन देख कर गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि ऋाज या कल पृथ्वी में लेटना ही पड़ेगा ऋौर ऊपर घास जम ऋायगी।

### 38

कबीर कहता है, (किसी प्रकार का) गर्व नहीं करना चाहिए श्रौर न किसी निर्धन पर हँसना ही चाहिये। तेरी नाव (जीवन) श्रभी भी (संसार-) सागर में है। कौन जाने श्रागं क्या हो!

#### Xo

कबीर कहता है, श्रापने सुन्दर शरीर को देखकर गर्व नहीं करना चाहिये। तुम उसे श्राज या कल छोड़ कर वैसे ही चले जाश्रोगे जैसे सर्प श्रापना केचुल छोड़ता है।

### 88

कबीर कहता है, (इस जीवन में) राम नाम की लूट (सरलता से हो सकतो है।) यदि तुभे लूटना है तो (शीघ ही) लूट ले। नहीं तो जब प्राण छूट जायँगे तो फिर पीछे पछताना ही होगा।

# 82

कबीर कहता है, ऐसा कोई (मनुष्य) उत्पन्न नहीं हुआ जो अपने घर (शरीर) में आग लगा दे (अर्थान् वासनाओं का विनाश कर दे) और पाँचों लड़कों (इन्द्रियों) को जला कर (केवल) राम में अपनी लौ लगा कर रहे।

### 83

कोई तो त्रपना लड़का बेचता है, कोई लड़को। यदि वह कबीर से साभा कर ले तो वह हिर के साथ व्यापार करने लगे। (त्र्रार्थात् ईश्वर की त्र्रोर प्रवृत्त हो जात।)

कथीर कहता है, मेरी यह चेतावनी कहने से न रह जाय कि जो पीछे (जीवन के अनंतर) सुख भोगने वाले है, उन्हें गुड़ लेकर ही खाना चाहिये। (अत्यन्त रूखी-सूखी वस्तु से ही निर्वाह करना चाहिये।)

#### 84

कबीर कहता है, मैंने समका है कि पढ़ना अञ्छा है, किन्तु पढ़ने से भी अञ्जा योग है। (अौर योग से भी अञ्जी) राम की भक्ति है जो मैं नहीं छोड़्ंगा चाहे लोग मेरी निदा भले ही करें।

#### ४६

कबीर कहता है, जिनके हृदय में ज्ञान नहीं है वे बेचारे मेरी निंदा क्या करते हैं १ यहाँ तो कबीर अन्य सभी कामों को छोड़कर राम में ही रमण कर रहे हैं।

#### ४७

कबीर कहता है, परदेशी (श्रन्य देश—ब्रह्म-चेत्र में निवास करने वाले—गुरु) के वस्त्र (शरीर) में चारों दिशाश्रों से श्राग (ब्रह्म-ज्योति) लग रही है। उसका खिंथा (शारीरिक इंद्रियाँ) तो जलकर कोयला हो गई हैं किन्तु उसके तागे (श्रात्मा जिसका संसर्ग परमात्मा से लगा हुश्रा है) को श्रांच भी नहीं लगी।

#### 85

कबीर कहता है, खिंथा (वस्त्र-शरीर) जलकर कोयला हो गया श्रीर खप्पर (कपाल) भी फूट गया । (कहा जाता है कि ब्रह्म-रंध्र से प्राण निकलते समय योगियों का कपाल विदीर्ण हो जाता है।) बेचारा योगी ब्रह्म के साथ खेल गया (उसी में लीन हो गया।) श्रब उसके श्रासन पर (उसके बाद) भस्म-मात्र रह गई है।

### 38

कबीर कहता है, इस थोड़े जल (संसार) की मछली (श्रात्मा) को मारने के लिए धीवर (मृत्यु) ने जाल डाल दिया है। इस विपत्ति से

छूटना संभव नहीं है, श्रतः लौट कर समुद्र (ब्रह्म या गुरु में तू श्रपनी सँम्हाल कर, श्रपने को सुरिच्चत कर।

# ५०

कबीर कहता है, समुद्र (गुरु) नहीं छोड़ना चाहिये, चाहे वह अत्यंत खारा (कोघी) ही क्यों नहों। छोटी छोटी पोखरों (साधारण ऋौर तुच्छ गुरुऋों) को खोजते हुये देखकर तुमें कोई अच्छा नहीं कहेगा।

### ५ १

कबीर कहता है, बड़े बड़े कोश्री (इस भव-सागर में) बह गए। उनकी रक्ता करनेवाला कोई नहीं हुआ। अपनी दीनता और गरीबी में ही जीवन व्यतीत करते हुए ही कुछ हो सकता है।

# પ્રર

कवीर कहता है, किसी वैष्णव की कुत्ती अच्छी है किंतु किसी शाक्त की माँ बुरी है। क्योंकि कुत्ती तो (वैष्णव के संसर्ग से) हरि-नाम का यश अवण करती है और शाक्त की माँ (अपने पुत्र के साथ) पाप कमाने जाती है।

# ५३

कबीर कहता है, यह हिरण (मनुष्य) तो दुबला-पतला (निर्बल) है (उसमें श्राध्यात्मक शक्तियों का बल नहीं है) श्रौर यह सरोवर (चारों श्रोर से लताश्रों श्रौर वृत्तों की) हिरयाली लिए हुए है (श्रथीत् यह संसार विषय वासनाश्रों के श्राकषण से श्रत्यंत मोहक है।) इस एक जीव हिरण का बध करने के लिए लाखों शिकारी (व्याधियाँ) हैं। वह काल से कहाँ तक बच सकता है?

# 48

कबीर कहता है, गंगा के किनारे जो श्रपना घर बनाता है, वह सदैव उसका निर्मल जल पीता रहता है। (श्रन्यथा उसकी प्यास नहीं बुभती।) इसी तरह बिना हरिभक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। यह कह कर कबीर (हरि-भक्ति में) लीन हो गए।

कबीर कहता है, (जब मैंने भिक्त की तो) मेरा मन गंगा-जल की भौति निर्मल हो गया। (मेरी पवित्रता के कारण मुक्ते पाने के लिए) मेरे पीछे स्वयं हरि मेरा नाम 'कबीर' 'कबीर' पुकारते हुए, फिरते रहते हैं।

# पू६

कबीर कहता है, हल्दी पीले रंग की है श्रौर चूना उज्ज्वल रंग का है इसे देखकर सच्चा राम का स्नेही तो (प्रभु) से इस प्रकार मिलता है कि दोनों रंग नष्ट ही हो जाते हैं। (पीली हल्दी श्रौर सफ़ेंद चूने के मिलने से श्रारुण रंग हो जाता है श्रौर यह श्रारुणता श्रानुराग कीस्चिका है। इसी श्रारुणता की श्रोर कबीर का संकेत है।)

### 40

कबीर कहता है, (घाव पर हल्दी ख्रौर चूना मिला कर लगाने से) हल्दी तो शरीर की पीड़ा हरण कर लेती है ख्रौर चूने (घाव का) चिह्न भी नहीं रहने देता। (हल्दी ख्रौर चूने की) इस परस्पर प्रीति पर (िक एक पीड़ा ख्रौर दूसरा घाव के चिह्न को मिटाने के लिए परस्पर संयोग करते हैं) जिसमें ख्रपना जाति, वर्ण ख्रौर कुल खो जाता है (क्यों कि हल्दी ख्रौर चूना मिलने पर ख्रपना व्यक्तिगत रंग, गुण, स्वभाव ख्रादि सब खो देते हैं) कबीर बिल जाता है।

# 45

कबीर कहता है, मुक्ति का द्वार राई के दशमांश की भांति संकीर्ण श्रीर सूक्ष्म है। यहाँ मेरा मन तो मतवाला हाथी हो रहा है। वह उसमें से किस प्रकार निकल सकता है!

# 32

कबीर कहता है, यदि मुक्ते ऐसा सत्गुरु मिले जो संतुष्ट होकर मुक्त पर श्रनुग्रह करे श्रीर मुक्ति का द्वार खोल दे तो मैं सरलता से उस द्वार में से श्रा-जा सकता हूँ।

कबीर कहता है, न मेरे लिए छानी है न छुप्पर, न मेरे घर है न गाँव। मेरे हिर (प्रभु) मुक्त से यह कभी न पूछें कि मैं कौन हूँ। न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई नाम है।

# ६१

कबीर कहता है, मुक्ते तो मरने की उमंग है। यदि मर जाऊँ तो हरि के दरवाज़े पहुँच जाऊँ। हाँ, प्रभु यह भर न पूछें कि यह कौन है जो हमारे दरवाज़े पड़ा हुआ है।

# ६२

कबीर कहता है, न हमने कुछ किया, न करेंगे ऋौर न हमारा यह शरीर ही कुछ कर सकता है। मैं क्या जानूँ हरि ने क्या कुछ कर दिया जिससे (मैं) कबीर, कबीर (महान्) हो गया!

# ६३

कबीर कहता है, स्वप्न में भी बर्राते हुए जिसके मुख से राम का नाम निकल जाता है; उसके पैर के जूनों के लिए मेरे शरीर का चर्म (प्रस्तुत) है।

# ६४

कबीर कहता है, हम मिट्टी के पुतले हैं श्रौर हमारा नाम मनुष्य रक्खा गया है। हम हैं तो चार दिन के मेहमान किंतु (श्रपने लिए) बड़ी-बड़ी भूमि को सँवारते श्रौर सुरिच्चत करते हैं।

# ६५

कबीर कहता है, मैंने ऋपने को मेंहदी की भाँति (संयम ऋौर साधना) से पिसा-पिसा कर तेरे सम्मुख डाल दिया किंतु (ऐ मेरे प्रभु), तूने मेरी बात भी नहीं पूछी ऋौर कभी मुक्ते ऋपने चर्णों से नहीं लगाया।

# ६६

कबीर कहता है, जिस (भक्ति) के द्वार से त्राते-जाते मुभे कोई नहीं

रोकता उस द्वार के इस रूप में होने पर मैं उसे किस प्रकार छोड़ सकता हूँ ?

# ६७

कथीर कहता है, मैं (इस संसार-सागर में) हूब गया था किंतु (गुरु के) गुणों की लहर की हिलांर से उद्घार पा गया। जब मैंने ऋपना वेड़ा (शरीर) जर्जर देखा, तब मैं उससे उछल कर उतर गया।

### ६म

कबीर कहता है, पापी को न तो भक्ति ऋच्छी लगती है न हिर की पूजा ही प्रसन्न कर सकती है जिस प्रकार मक्खी चंदन को छोड़ वहीं जाती है जहाँ दुर्गीध होती है।

# 33

कबीर कहता है, वैद्य मर गया, रोगी मर गया श्रीर सारा संसार मर गया। एक कबीर ही नहीं मरा जिसके लिए रोनेवाला कोई नहीं है।

#### 90

कबीर कहता है, तूने 'नाम' का ध्यान नहीं किया, यह तुक्ते बड़ा भारो दोष लगा। यह शरीर तो काठ की हाँडी है। यह बार-बार (आग पर) नहीं चढ़ सकती। अथित् बार-बार मनुष्य-शरीर नहीं मिल सकता।

# ७१

कबीर कहता है, ग्रब तो मुमसे ऐसा ही हो पड़ा है ग्रौर मैंने मन-भाया काम कर लिया है (ग्रथीत् संसार की चिंता न करते हुए प्रभु के सामने ग्रात्मापण कर दिया है। ग्रव मरने से क्या डरना जब मैंने ग्रपने हाथ में सिंधीरा ले लिया है १ (प्राचीन प्रथा ऐसी थी कि सती नारियाँ पित की चिता पर जलते समय हाथ में सिंदूर को डिब्बी ले लेती थीं। यह कार्य उनके ग्रचल सुहाग का स्चक था।)

# ७२

कबीर कहता है, (हरि) रस का गन्ना ही चूसना चाहिए श्रौर

गुणों की प्राप्ति के लिए ही रो रो कर मरना चाहिए, (ऋत्यंत प्रयतन शील होना चाहिए।) क्योंकि (इस संसार में) ऋवगुणी मनुष्य को कभी कोई भला न कहेगा।

# ७३

कबीर कहता है, यह जल भरी गागरी (शरीर) त्राज-कल ही में फूट जायगी त्रौर यदि तुम किसी गुरु को त्रपना रक्तक न बनात्रोंगे तो बीच रास्ते ही में (त्रायु समाप्त होने के पूर्व ही विपय-वासनाएँ इस घड़े को) लूट लेगीं।

#### 68

कबीर कहता है, मैं तो राम का कुत्ता हूँ ऋौर मेरा नाम 'मोती' है। हमारे गले में उसी की रस्सी पड़ी हुई है, वह जहाँ खींचता है, वहीं जाता हूँ।

### UX

कबीर कहता है, ऐ मनुष्य, तू अपनी काठ की जपनी (माला) मुफे क्या दिखलाता है! यदि तू अपने हृदय में राग की अनुभूति उत्पन्न नहीं करता तो इस जपनी से क्या होता है?

# ७६

कबीर कहता है, विरह रूपी सर्प मन में निवास करता है श्रौर यह किसी मंत्र (युक्ति) से वशीभूत नहीं होता । फिर नाम का वियोगी या तो जीवित ही नहीं रहेगा श्रौर यदि जीवित रहेगा तो पागल हो जायगा।

#### ७७

कबीर कहता है, पारस (पत्थर) श्रौर चंदन—इनमें एक सुगंधि रहती है। लोहा श्रौर काठ जिनमें कोई गंध नहीं है, वे भी (क्रमशः) पारस श्रौर चंदन से मिल कर उत्तम हो गए।

#### 95

कबीर कहता है, यम का डंडा बहुत बुरा है, वह सहन नहीं किया

जाता। मुभे जो एक साधू मिल गया उसी ने मेरे ऊपर रचा का स्रावरण देकर मुभे बचा लिया।

### 30

कबीर कहता है, वैद्य ऋपने को श्रेष्ठ मानता है ऋौर कहता है कि दवा मेरे वश में है। (किंतु वह यह नही जानता कि) यह (श्रात्मा) तो गोपाल की वस्तु है, वह जब चाहे मार कर ले सकता है।

#### So

कबीर कहता है, तुम ऋपनी नौवत (ऋानंद की रागिनी) दस दिन बजा लो। नदी नाव के संयोग की भाँति फिर यह (योनि) तुम्हें नहीं मिलेगी।

### 52

कबीर कहता है, यदि मैं सात समुद्रों को स्याही, समस्त वनराजि को श्रपनी लेखनी, श्रौर सारी पृथ्वी को काग़ज़ बना लूँ, फिर भी हरि का यश नहीं लिखा जायगा।

# **=**?

कबीर कहता है, यदि हृदय में गोपाल निवास करते हैं तो जुलाहे की जाति होने से क्या हानि हो सकती है? हे राम, यदि तू कबीर के कंठ से मिल जाय तो वह संसार के सभी जंजालों से रहित हो जाय।

# **5**

कबीर कहता है, (संसार में) ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपना मंदिर (शरीर) जला दे और पाँचों लड़कों (इंद्रियों) को मार कर राम में अपनी लौ गला दे।

#### $\subset$ $^{\vee}$

कबीर कहता है, (संसार में) ऐसा कोई नहीं है जो इस शरीर (की वासनात्र्यों) को जला दे। कबीर बार बार पुकार कर रह गया किंतु संसार के ऋषे मनुष्यों ने (इस रहस्य को) नहीं जाना।

कबीर कहता है, सती (विशुद्ध त्रात्मा) चिता (संयम की त्राग) पर चढ़ कर पुकार रही है—ऐ भाई श्मशान, संसार के सभी लोग तो लौट गए! ग्रब त्रांत में हमारा काम तुम्हीं से है।

# <u>ح</u>

कबीर कहता है, मन पत्ती बन कर दशों दिशा ह्यों में उड़ उड़ कर जाता है। जिसे जैसी संगति मिलती है, वह वैसा ही फल पाता है।

#### 50

कबीर कहता है, मैं जिस (ब्रह्म) की खोज कर रहा था, मैंने वही स्थान प्राप्त कर लिया किंतु तू तो उस योनि में जाकर पड़ गया जिसे तू 'दूसरा' (बुरा) कहता था।

#### 55

कबीर कहता है, केले के समीप जो बेर है, उसके कुसंग से केले का मरण हो रहा है। केला तो अपने (उल्लास में) फूलता है और बेर अपने काँटों से उस (के पत्तों) को चीरती है। इसी प्रकार शाक्त की संगति की ओर आँख भी न उठाना चाहिये। (वेर की भाँति शाक्त का भी यह स्वभाव है कि वह उल्लास में फूमने वाले साथियों के अंगों को चीर डालता है।)

# 32

कबीर कहता है, दूसरे के भार को तू अपने सिर पर रख कर (जीवन का) रास्ता चलना चाहता है किंतु स्वयं अपने भार से आशंकित नहीं होता जब कि आगे अत्यंत विषम मार्ग है।

# 03

कबीर कहता है, वन की जली हुई लकड़ी (संसार के पापों से जली हुई जीवात्मा) खड़ी खड़ी पुकार कर कह रही है कि अब मैं लुहार (काल) के वश में न पड़ जाऊँ जो मुके फिर दूसरी वार जलायेगा! (पुनर्जन्म में फिर कष्टों का सामना करना पड़ेगा!)

कबीर कहता है, एक (मन) के मारने से दो (श्रांखों के विषय-विकार) मर जाते हैं। दो (श्रांखों के विषय-विकार) के मरने से चार (श्रंत:करण) मर जाते हैं। चार (श्रंत:करण के मरने से छः दर्शन मर जाते हैं। जिनमें चार पुरुष (सांख्य, योग, वैशेषिक श्रौर न्याय) श्रौर दो स्त्रियाँ (पूर्व मीमाँसा श्रौर उत्तर मीमांसा) हैं श्रर्थात् एक मन को नष्ट करने से ही शरीर का समस्त विकार श्रौर ज्ञान का श्रहंकार नष्ट हो जाता है।

# 83

कबीर कहता है, मैंने संसार को श्रानेक प्रकार से देख देख कर खोजा किंतु कहीं भी मुक्ते विश्राम का स्थान नहीं मिला। श्रातः जो हिर के नाम के प्रति सचेत नहीं हुए यदि वे किसी दूसरे (देवता) की श्रोर श्रानुरक्त हुए श्रापने को भूल गए तो उससे क्या ?

# €3

कबीर कहता है, संगति तो साधु ही की करनी चाहिये जो श्रंत तक (जीवन का) निर्वाह करती है। शाक्त की संगति कभी न करना चाहिये जिससे संकट श्रौर कष्ट होता है।

# 83

कबीर कहता है, तू संसार को ठीक तरह समभते हुए भी संसार मे चैतन्य होते हुए भी, उसी में समा कर रह गया। जो हिर के नाम के प्रति जागरूक नहीं हुए उन्होंने व्यर्थ ही जन्म लिया।

# ९५

कबीर कहता है, केवल राम की ही आशा करनी चाहिये। अन्य की आशा तो निराशा मात्र है। मनुष्य हरि के नाम के प्रति उदासीन हैं वे अवश्य ही नर्क में पड़े गे।

# ६६

कबीर कहता है, मैंने अनेक शिष्य श्रौर अनेक संप्रदाय बनाये

किंतु केशव (ब्रह्म) को अपना मित्र नहीं बनाया। हम चले तो थे हरि सं मिलने के लिये किंतु बीच संसार ही में हमारा चित्त अटक गया।

# ७ ३

कबीर कहता है, रहस्य का जानने वाला बेचारा क्या करे जब तक स्वयं ईश्वर सहायता न करे ! (बिना ईश्वर की सहायता के) जिस जिस डाली पर पैर रखोगे वहीं डाली मुड़ जावेगी।

# 23

कबीर कहता है, दूसरों को ही उपदेश करते रहने से तुम्हारे मुँह में धूल पड़ेगी (तुम्हारे हाथ कुछ न त्रावेगा) क्योंकि दूसरों की (त्राज) राशि की रक्षा करते करते तुम स्वयं त्रापने घर का खेत खा डालोंगे। (त्रार्थात् तुम्हें त्रापनी त्रात्मोन्नति का त्रावसर ही न मिलेगा।)

# 33

कबीर कहता है, जब की भूसी खाते हुए भी तुम साधु की संगति में रहो। जो होनहार (भावी) है वह तो होवेगी ही किंतु कभी किसी शाक्त की संगति में मत जात्रो।

# १००

कवीर कहता है, साधुकी संगति में दिनोंदिन प्रेम दूना होता जाता है। किंतु शाक्त तो काली कामरी की तरह है जो धोने से कभी सफ़ेद नहीं हो सकती (त्र्रार्थात् उमे कितना ही उपदेश क्यों न करो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश न होगा।)

# १०१

कबीर कहता है, जब तुमने अपने मन को ही नहीं मूँड़ा तो केश मुड़ाने से क्या होता है ? क्योंकि जो कुछ भी (पाप-कर्म) किया वह मन ने किया, वेचारे सिर को व्यर्थ ही मूड़ा गया !

# १०२

कबीर कहता है, राम को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे शरीर श्रीर संपत्ति चली जावे। (राम के) चरण-कमलों में चित्त लगा कर राम- नाम में ही लीन हो जाना चाहिए।

# १०३

कबीर कहता है, जिस यंत्र (शरीर) को हम बजातें थे उसके सभी तार (इंद्रिय समूह) टूट गए । बेचारा यंत्र (शरीर) क्या करे जब उसका बजाने वाला ही (जीवात्मा इस संसार को छोड़ कर) चलने लगा !

# 808

कबीर कहता है, मैं उस गुरु की माँ का सिर मूँडना चाहता हूँ जिस गुरु के वचनों से भ्रम दूर नहीं होता। वह (गुरु) स्वयं तो चारों वेदों में डूबा रहता है, ऋपने चेलों को भी (संसार-सागर में) बहा देता है।

# १०५

कबीर कहता है, तूने जितने पाप किए हैं उन्हें तूने नीचे छिपाकर रख लिया है लेकिन श्रंत में जब धर्मराज ने पूछा तो सबके सब प्रकट हो गए।

# १०६

कबीर कहता है, तूने हिर का स्मरण छोड़ कर कुटुंब का बहुत पालन-पोषण किया। किंतु तू यह धंधा करता ही रह गया, ऋंत में न तेरा कोई भाई रहा, न बंधु।

# १०७

कबीरकहता है, तू हरि का स्मरण छोड़ कर रात्रि में (मंत्रों को) जगाने के लिये (श्मशान भूमि में) जाता है। (स्मरण रख) तू ऐसी सपणी होकर फिर संसार में त्रावेगा जो अपने बच्चों को स्वयं खा लेती है।

# १०८

कबीर कहता है, तू हिर का स्मरण छोड़ कर सदैव स्त्री को अपने मिर पर रखे रहता है। (स्मरण रख) तू संसार में ऐसी गधी होकर जन्म लेगा जो चार चार मन का बोफ सहन करती है।

कबीर कहता है, यदि तुम्ह में बहुत ऋधिक चातुर्य है तो ऋपने हृदय में हरि का जाप कर। (समम्ह ले कि हरि का जाप करना) सूली के ऊपर खेलने की भाँति है। यदि वहाँ से तू गिरा तो फिर तेरे लिए कोई स्थान नहीं है।

# ११०

कबीर कहता है, वही मुख धन्य है जिससे 'राम' कहा जाता है। (उस राम-नाम से) बेचारे शरीर की क्या बात, ग्राम का ग्राम पवित्र हो जायगा।

# 222

कबीर कहता है, वही कुल अन्छा है जिस कुल में हिर का दास उत्पन्न होता है। जिस कुल में हिर का दास नहीं होता, वह कुल तो ढाक और पलास की भौति है।

# 223

कबीर कहता है, घोड़े, हाथी श्रौर श्रत्यंत घने रूप में लाखों ध्वजा भले ही फहराएँ किंतु समस्त सुख से भिन्ना श्रच्छी है यदि उसमें राम का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत होता है।

# ११३

कबीर कहता है, मैं सारे संसार में डोल कंधे पर चढ़ाकर घूमा। सब को ठोक बजा कर देखते हुए (मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि) कोई किसी का नहीं है।

# 888

मार्ग में मोती बिखरे हुए हैं, वहीं पर एक श्रंधा श्रा निकला। (किंतु उसके सामने उन मोतियों का क्या मूल्य है?) उसी भौति ज्ञान- ज्योति के बिना यह सारा संसार जगदीश (के महत्व) का उल्लंघन करता जा रहा है।

कबीर का वंश हूब गया क्योंकि उसमें कमाल जैसा पुत्र उत्पन्न हुत्रा। वह हरि का स्मरण करना छोड़ कर घर में धन-संपत्ति ले स्राया!

# ११६

कबीर कहता है, साधू से मिलने के लिए जाते समय किसी को ऋपने साथ न लेना चाहिए। (एक बार माया मोह छोड़कर) फिर पीछे पैर नहीं रखना चाहिए। ऋागे जो कुछ होना हो, हो।

# ११७

कबीर कहता है, जिस रस्ती से सारा संसार बँघा हुआ है उसमें ऐ कबीर, तू मत बँघ! नहीं तो सोने के समान तेरा शरीर वैसे ही श्रदृश्य हो जायगा जैसे आदे में नमक।

# ११८

कबीर कहता है, जब ग्रात्मा चली जाती है तो सीधे सेना की सेना को (त्राथवा इशारे मात्र से) पृथ्वी में गाड़ देते हैं। फिर भी यह जीव ग्रापने नेत्रों का दुचापन नहीं छोड़ता।

# 319

कबीर कहता है, (हे प्रभु) मैं नेत्रों से तुभे देखता रहूँ, कानों से तेरा नाम सुनता रहूँ, वाणी से तेरे नाम का उच्चारण करता रहूँ श्रौर तेरे चरण कमलों को हृदय में स्थान देता रहूँ।

# १२०

कबीर कहता है, मैं गुरु के प्रसाद से स्वर्ग और नर्क (दोनों) से परे ही रहा । मैं श्रादि श्रीर श्रंत में भी (प्रभु या गुरु) के चरण-कमलों की मौज (लहर) में निरंतर रहा ।

# १२१

कबीर कहता है, मैं चरण-कमलों की मौज (लहर में रहने के उल्लास) का कहा कैसे अनुमान करूँ ? वाणी के द्वारा उसका सौंदर्य

# नहीं देखा जा सकता। यह तो देखने से ही संबंध रखता है। १२२

कबीर कहता है, मैं (अपने प्रमु को) देखकर क्या कहूँ ! यदि कहूँ भी तो विश्वास कौन करेगा ? अतः हिर जैसा है, वह वैसा ही रहे और मैं हिष्त होकर उसके गुणों का गान करूँ । (न मेरे कहने की आव-श्यकता है, न किसी के सुनने की ।)

# १२३

कबीर कहता है, मनुष्य सुखोपभोग करते हुए उपदेश भी देता है, श्रौर खाते-पीते हुए भी चिंता करता रहता है जैसे कुंज पद्मी विचरण करते हुए भी मन को (श्रपने घांसले श्रौर बच्चों श्रादि के) ममता-मोह में उलभा रखता है।

# १२४

कबीर कहता है, त्राकाश में वादल छाते हैं त्रौर बरस कर सरो-वरों को पानी से भर देते हैं (त्रार्थात् ईश्वरीय विभूति प्रत्येक च्रण बरस कर संसार के कण कण में दिव्य ज्योति भर रही है।) यदि फिर भी मनुष्य चातक की तरह जल के लिए तरसता रहे तो उसका क्या हाल होगा ?

# १२५

कबीर कहता है, यदि चक्रवाकी रात्रि के समय बिछुड़ जाता है तो वह प्रातःकाल त्राकर चक्रवाक से मिल जाती है। किंतु जो व्यक्ति राम से बिछुड़ जाते हैं, वे न राम से प्रातःकाल में त्रौर न रात्रिकाल में मिल सकते हैं। (ग्रर्थात् राम से एक बार बिछुड़ने से वे सदैव के लिए राम से विलग ही हो जाते हैं।)

# १२६

कबीर कहता है, रात्रि (जीवन) में (ईश्वर से) वियोगी होकर ऐ संखम (चक्रवाक पत्ती—यहाँ मनुष्य) तू कृश श्रौर दुखी ही रह। तू मंदिर मंदिर (देवी देवताओं की खोज में) भले ही रोता रहे किंतु सूर्य (ज्ञान) के उदय होने पर ही तू अपने देश (परम-पद) को प्राप्त होगा। १२७

कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा ? तू जाग। रोने से तो तुभे दुःख ही हुआ। (यह तो समभ कि) जिसका (अंतिम्) स्थान कब (समाधि) में है, क्या वह (संसार में) सुख से सो सकेगा ?

# १२८

कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा ? उठ कर मुरारी (ब्रह्म) का जाप क्यों नहीं करता ? एक दिन तो तुक्ते लंबे पैर पसार कर सोना ही है !

# 358

कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा तू उठ कर बैठ जा ऋौर जागरण कर। जिस (प्रभु) के साहचर्य से तू बिह्यु गया है, फिर उसी के साथ लग।

# १३०

कबीर कहता है, जिस मार्ग पर संत चलता है उस मार्ग को तू मत छोड़। तू तो उसी पर जा। उस मार्ग को देखते ही तू पवित्र हो जायगा श्रौर संत से भेट होने पर तू नाम का जाप करने लगेगा।

# ? ३१

कबीर कहता है, शाक्त का साथ कभी न करना चाहिए, उससे दूर ही भाग जाना चाहिए ! काले बर्तन को स्पर्श करने से कुछ न कुछ कालिमा का धब्बा तो लगेगा ही।

# १३२

कबीर कहता है, तूराम की ख्रोर से जागरूक नहीं हुआ ख्रौर तेरी वृद्धावस्था ख्रा पहुँची जब घर में ख्राग लग गई तब दरवाज़े से क्या क्या निकाला जा सकता है ?

# १३३

कबीर कहता है, वही कार्य हुआ जो करतार ने किया। उसके

# बिना कोई दूसरा नहीं है। एक वही सुष्टिकर्त्ता है।

# १३४

कबीर कहता है, फल फलने लगे श्रीर श्राम पकने लगे (श्रर्थात् शुभ कमों के परिणाम स्पष्ट होने लगे ।) यदि तुमने (भूख से व्याकुल होकर) बीच हो (संसार) में इनका उपभोग न कर लिया तो श्रपने स्वामी की सेवा में (इन फलों को) पहुँचा दो।

# १३५

कबीर कहता है, (लांग) भगवान को ख़रीद कर पूजते हैं श्रौर मन के हठ से तीथों में (स्नान करने के लिए) जाते हैं। वे लोग दूसरों को देख देख कर (श्रनुकरण करते हुए) स्वांग बनाते हैं श्रौर भूल कर भटकते फिरते हैं।

# १३६

कबीर कहता है, (लोगों ने) पत्थर को परमेश्वर बना लिया है स्रौर सारा संसार उसकी पूजा करता है। जो इस भुलावे में पड़ा रहता हैं वह (मृत्यु की) काली धार में डूब जाता है।

# १३७

कबीर कहता है, काग़ज़ की तो कोठरी (पुस्तक) बनाई ऋौर स्याही रूपी कम के उस पर कपाट लगा दिए। पत्थर (मूर्ति) के साथ सारी पृथ्वी डुबा दी। पंडितों ने ऋपना यही मार्ग बनाया है।

# १३८

कबीर कहता है, जो कुछ तू कल करने वाला है, उसे श्रभी कर ले श्रीर जो श्रभी करना है उसे इसी च्रण कर ले। पीछे जब काल सिर पर श्रा जावेगा। तब कुछ न हो सकेगा।

# १३६

कबीर कहता है, मैंने एक ऐसा जंतु (ऋाडंबरी साधु) देखा है जो धोई हुई लाख के समान दीख पड़ता है। वह देखने में तो कई गुना चंचल ज्ञात होता है किंतु वस्तुत: वह है मितहोन ऋौर ऋपवित्र।

कबीर कहता है, यम भी मेरी बुद्धि का तिरस्कार नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने उस परिवरदिगार (प्रभु) का जाप किया है जिसने स्वयं यम की सृष्टि की है।

# १४१

कबीर कहता है, मैं तो कस्त्री की भाँति (श्राध्यात्मिक सुगंधि से पिरपूर्ण) हो गया श्रौर श्रम्य सभी सेवक भ्रमर की भाँति (केवल उपदेश का शब्द करने वाले) हो गए। कबीर ने जैसे जैसे श्रपनी भक्ति बढ़ाई वेसे वैसे उसमें राम का निवास होता ही गया।

# १४२

कबीर कहता है, परिवार की उलमनों में राम एक किनारे ही पड़े रह गए। इसी बीच में धर्मराज के दूत धूमधाम से आ पहुँचे।

# १४३

कबीर कहता है, शाक्त से तो सुत्रार श्रच्छा है जो गाँव की गंदगी को साफ़ तं करता रहता है। बेचारा शाक्त तो यों ही मर गया श्रौर किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया।

# १४४

कवीर कहता है, तूने कौड़ी कौड़ी जोड़ कर लाख श्रौर करोड़ (रुपये) जोड़ लिए। किंतु (इतना होने पर भी) संसार से चलते समय तुमें कुछ भी नहीं मिला (यहाँ तक कि चिता पर) तेरी लँगोटी (की गाँठ भी) तोड़ दी गई!

# १४५

कबीर कहता है, यदि तूने बैष्णव होकर चार मालाएँ फेर लीं तो क्या हुन्ना ! बाहर से भले ही स्वर्ण की द्वादश दीतियाँ तुके प्राप्त हो गई किंतु भीतर तो तुक्त में (वासनान्नों का) नशा भरा ही हुन्ना है।

### १४६

कबीर कहता है, तू अपने मन का अभिमान छोड़ कर रास्ते का

रोड़ा (पत्थर) बन कर रह जा। कोई बिरला ही इस प्रकार सेवक होता है श्रीर उसी को भगवान की प्राप्ति होती है।

# 880

कबीर कहता है, यदि तूरास्ते का रोड़ा ही बन गया तो क्या हुआ १ (ठोकर लगने से) पथिक को वह कष्ट कारक होता है। वस्तुतः (हे प्रभु) तेरा सच्चा दास तो ऐसा है जैमें पृथ्वी में धूल (जिससे किसी को ठोकर नहीं लग सकती।)

#### 285

कबीर कहता है, यदि तू धूल ही हो गया तो क्या हुआ। वह उड़ इड़ कर शरीर में लगती है (और उसे गंदा करती है।) हिर का सेवक तो संपूर्ण रूप से ऐसा होना चाहिए जैसा पानी (जो उड़ कर किसी को न लग सके।)

# 388

कबीर कहता है, यदि तूपानी भी हो गया तो क्या हुआ ? वह भी कभी गरम और ठंडा होता रहता है (अपना स्वभाव बदलता रहता है।) हिर का सेवक तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि स्वयं हिर है (जो न कभी गरम होता है, न शोतल। सदैव एक रस रहता है।)

# १५०

ऊँचा भवन है, स्वर्ण है, सुँदर युवती स्त्री है, श्रीर भवन के शिखरों पर ध्वजाएँ फहरा रही हैं। किंतु इन सब से श्रच्छी मधुकरी (भिद्या) है (जिसके लिए) संतों के साथ प्रभु का गुण-गान होता है।

# १५१

कबीर कहता है, जिस स्थान पर राम की भक्ति होती है, वह स्थान एक बड़े नगर से भी उज्ज्वल है श्रीर जिस स्थान पर राम से स्नेह करने वाला नहीं है, वह मेरे विचार से तो यमपुर के समान ही है।

# १५२

कबीर कहता है, गंगा (इडा) श्रीर यमुना (पिंगला) के बीच

स्थान में 'सहज' शक्ति से संपन्न शून्य का एक घाट है। कबीर ने तो उसी घाट पर श्रपना मठ बना लिया है। श्रन्य साधू गण संसार में रास्ता खोज ही रहे हैं, (यहाँ कबीर ने श्रपना स्थान पा लिया।)

#### १५३

कबीर कहता है, ऋात्मा जिस प्रकार ऋपने ऋादि स्थान से उत्पन्न हुई है, यदि वैसी ही ऋंत तक निवह जाय, तो वेचारा होरा क्या, करोड़ों रत्न भी उसकी बरावरी नहीं कर सकते।

#### १५४

कबीर कहता है, मैंने एक श्राश्चर्य देखा है कि (हिर रूपी) हीरा (संसार रूपी) बाज़ार में बिक रहा है! सच्चे व्यापारी (संत) के न होनें से वह कौड़ी के बदले जा रहा है! (रूपये श्रीर साधारण लोभ से ही राम-नाम की दीचा दी जा रही है!)

#### १५५

कबीर कहता है, जहाँ जान है, वहीं धर्म है श्रौर जहाँ भूठ है, वहीं पाप है, जहाँ लोभ है वहीं काल है श्रौर जहाँ चमा है, वहीं स्वानुभूति है।

#### १५६

कबीर कहता है, यदि माया का परित्याग कर दिया तो क्या हुआ यदि मान नहीं छोड़ा जा सका ? मान (का विचार) तो बड़े बड़े मुनी- श्वरों के गले में अटक रहा है। (सच है—मान का विचार सभी को नष्ट करता है।)

#### १५७

कबीर कहता है, मुक्ते सचा गुरु मिला है। उसने ऐसे शब्द (के तीर) मेरी ख्रोर प्रेरित किए हैं कि उनके लगते ही मैं भूमि में मिल गया ख्रोर मेरे कलेजे में घाव हो गया। (ख्रर्थात् मैं पृथ्वी पर स्थिर हो गया ख्रोर प्रभु की विरह-पोड़ा मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई।)

कबीर कहता है, सत्गुरु कर ही क्या सकता है यदि शिष्य में दोष हो १ चाहे बाँसुरी का पूरे स्वर से क्यों न बजाया जाय, (त्र्रांतरिक रूप से बने हुए) क्रांधे के हृदय पर थोड़ा भी प्रभाव न हा सकेगा।

#### 328

कबीर कहता है, घोड़े त्रौर हाथियों के घने समूह एवं छत्रपति राजा की स्त्रो (वैभव संयुक्त क्यों न हो) किंतु इन सब की तुलना उससे भी नहीं हो सकती जो हरि-भक्त की पनिहारिन मात्र है।

#### १६०

कबीर कहता है, राजा की स्त्री की निंदा क्यों करनी चाहिए श्रीर हिर की सेविका का मान क्यों करना चाहिए ? क्योंकि वह (राजा की स्त्री) विषय-वासना के लिए ग्रपना श्रांगार करती है ग्रीर यह (हिर-भक्त की सेविका) हिर के नाम का स्मरण करती है।

#### १६१

कबीर कहता है, मैंने (राम-नाम का) स्तंभ पा लिया है श्रौर सत्गुरु के धैर्य (की रस्सी) से मेरी श्रात्मा स्थिर हो गई है। इस प्रकार कबीर ने मानसरोवर (मानस या हृदयः के किनारे (हिर रूपी) हीरे का व्यापार कर लिया है। (श्रर्थात् हृदय ही में हिर को प्राप्त कर लिया है।)

#### १६२

कबीर कहता है, सेवक रूपी जौहरी हिर रूपी हीरे को लेकर (संसार रूपी) बाज़ार में प्रतिष्टित होता है। जभी कोई (साधु रूपी) पारखी मिलता है, तभी हीरे का व्यापार हो जाता है।

#### १६३

कबीर कहता है, (तुम तो) काम पड़ने पर ही हिर का स्मरण करते हो श्रौर (प्रति दिन) इसी प्रकार का स्मरण करते हो। (इससे चाहे) तुम स्वग-प्राप्ति भले ही कर लो किंतु (इतना निश्चित है कि) तुमने हिर को धन से ही ख़रीदा है। (हिर इस प्रकार ख़रीदे नहीं जा सकते।)

#### 98 x

कबीर कहता है, सेवा करने के उपयुक्त दो ही ऋच्छे हैं—एक संत श्रीर दूसरा राम। राम तो मुक्ति का दान करने वाले हैं श्रीर संत नाम का जाप कराने वाले हैं।

#### १६५

कबीर कहता है, जिस मार्ग से पंडित-समूह गए हैं, (दुर्बु द्वि) लोगों की भीड़ (या बहरी जनता) उनके पंछे, लग गई है। किंतु ने राम-(भक्ति-साधना की) विषम-घाटी से परिचित नहीं हैं जहाँ कबीर (पहले से ही) चढ़ गया है।

#### १६६

कबीर कहता है, तू ऋपने कुल की मर्यादा की रच्चा करते हुए दुनिया को घोखा देने ही में मर गया। ऋब जब लोग तुमे श्मशान भूमि में रक्खेंगे तब किसके कुल को लजा लगेगी ?

#### १६७

कबीर कहता है, बहुत से लोगों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही ऐ पागल, तू (संसार-सागर में) हूब जायगा। तेरे पड़ोमी (मनुष्य) के साथ जो कुछ हुआ है वह तू अपने संबंध में भी जान ले। (वह मर गया, तू भी उसी तरह मर जायगा!)

#### १६८

कबीर कहता है, (सब से) ऋच्छी तो मधुकरी (भिन्ना) है जिसमें ऋनेक प्रकार का ऋज मिला हुआ है। उस पर किसी का दावा तो है नहीं। (वह ईश्वर की दी हुई है जिसका ऋखिल शून्य में) बड़ा भारी देश है, बड़ा भारी राज्य है।

#### ३इ९

कबीर कहता है, जो (श्रपने पास विषय-वासना की) श्राग रखता

है, उसे जलना होता है किंतु जो (विषय-वासना की) श्राग से रहित है वह जलने की शंका से बिलकुल स्वतंत्र है। जो लोग इस श्राग से रहित हैं वे इंद्र को भी रंक गिनते हैं। (श्रर्थात् उनके सामने इंद्र का वैभव भी तुच्छ है।)

#### १७०

कबीर कहता है, चौपाल के सामने ही (शरीर ही में हिर रूपी) सरोवर भरा हुआ है किंतु उसका जल कोई पी नहीं सकता । ऐ कबीर, तूने बड़े भाग्य से वह सरोवर पा लिया है। तू भर भर कर उस (ब्रह्म-द्रव) का पान कर।

#### १७१

कबीर कहता है, जिस प्रकार प्रभात कालीन तारे ग्रस्त होते हैं, उसी भाँति तेरा शरीर भी समाप्त हो जायगा। केवल ये दो ग्रज्ञर ('रा' श्रोर 'म') नष्ट नहीं होंगे जिनका ग्राधार कबीर ने ले रक्ला है।

#### १७३

कबीर कहता है, यह काठ की कोठी (शरीर) है जिसमें दशों दिशा ह्यों (दस इंद्रियों) से ह्याग लग रही है। उस ह्याग से पंडित गए (जिन्हें सांसारिक ज्ञान है वे तो) जल कर मर गए ह्योर मूर्ख लोग (जो पंडितों के ज्ञान से विजित नहीं हुए) जलने से बच रहे।

#### १७३

कबीर कहता है, तू अपने हृदय का संशय दूर कर दे और पुस्तक-ज्ञान को (जल में) बहा दे। बावन अन्तरों की परीन्ना कर [उनमें से दो अन्तर ('रा' और 'म' अथवा 'ह' और 'रि') चुन कर] हिर के चरणों में अपना चित्त लगा दे।

#### १७४

कबीर कहता है, यदि करोड़ों श्रासंत भी मिल जायँ तो संत श्रापने 'संत-गुण' नहीं छोड़ता जिस प्रकार सपों के द्वारा घिरे रहने पर भी चंदन श्रापनी शीतलता नहीं छोड़ता।

कबीर कहता है, जब मैंने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया तो मेरा मन शीतल हो गया। जो ज्वाला संसार को जलाती है, वही (हिर के) सेवकों के लिए (शीतल) जल के समान है।

#### १७६

कबीर कहता है, सुष्टि-कर्त्ता का खेल कोई नहीं जान सकता। या तो उसे स्वयं स्वामी ब्रह्म) समभता है, या उसका दास जो उसकी सेवा में उपस्थित रहता है।

#### १७७

कबीर कहता है, श्राच्छा हुश्रा जो मुक्ते संसार से भय उत्पन्न हो गया श्रीर मुक्ते सांसारिक दिशाएँ भूल गईं। मैं श्रोले की तरह गल कर पानी हो गया श्रीर दुलक कर (ब्रह्म-ज्ञान के) किनारे से जा मिला।

#### १७८

कबीर कहता है, (ब्रह्म ने) थोड़ी सी धूल एकत्रित कर शरीर की पुड़िया बाँध दी है। यह शरीर तो केवल चार दिनों का तमाशा ही है फिर श्रंत में वही धूल की धूल है।

#### 308

कबीर कहता है, सूर्य ऋौर चंद्र की सृष्टि के साथ संसार के सभी शरीरों की उत्पत्ति हुई। किंतु बिना गुरु ऋौर गोविंद के दशन के सब शरीर फिर पलट कर धूल ही हो गए।

#### १८०

'जहाँ निर्भयता है, वहाँ भय नहीं है श्रौर जहाँ भय है वहाँ हरि (का निवास) नहीं है। यह वाक्य कबीर ने विचार कर ही कहा है। ऐ संतों, इसे (कान से न सुन कर) मन से सुनो।

#### १८१

कबीर कहता है, जिन्होंने (ब्रह्म को) कुछ नहीं जाना, उनकी

(सांसारिक) सुख के कारण नींद दूर हो गई किंतु हमने जो उसके रहस्य को समका, तो हमारे सिर पर तो पूरी बला ही सवार हो गई। अर्थात् मैं प्रभु के विरह में व्याकुल होकर तड़पने लगा हूँ अौर मेरी नींद भी (इस दु:ख से) दूर हो गई है।

#### १८२

कबीर कहता है, (ससार की) मार खाकर (त्रात्त जनों ने ईश्वर को) बहुत पुकारा त्रोर पीड़ित हुए लोगों ने पोड़ा से (ईश्वर को) दूसरी भाँति ही पुकारा किंतु कबार को तो मर्म-स्थल की चंाट लगी है त्रीर वह उसी व्यथा से त्रापने स्थान पर ही स्थित है। (वह किसी को किसी भाँति भी पुकारने नहीं गया।)

#### १८३

कबीर कहता है, (सभी मनुष्य) नोकदार भाले की चोट खाकर साँसें भरने लगते हैं। किंतु जो शब्द की चोट सहन कर सकता है, ऐसे ही गुरु का मैं दास हूँ।

#### १८४

कबीर कहता है, ऐ मुल्ला, तू (मिस्जिद की) मुद़ेर पर क्या चढ़ता है! (त्र्योर बाँग देता है!) स्वामी बहरा नहीं है। जिसे प्रसन्न करने के लिए तू बाँग देता है, उसे तू ऋपने हृदय के भीतर ही देख।

#### १८५

ऐ शेख़, तू धेर्य रहित होकर हज के लिए क्या कावे जाता है ? कबीर कहता है, जिसका हृदय विशुद्ध नहीं है, उसे ख़ुदा कहाँ मिल सकता है ?

#### १८६

कबीर कहता है, तू श्रब्लाह की बंदगी (वंदना) कर जिसके स्मरण करने से दुःख नष्ट हो जाते हैं। फिर तो हृदय ही में स्वामी प्रकट हो जाते हैं श्रौर जलती हुई श्राग बुक्त कर नष्ट हो जाती है। (वासनाश्रों की प्रचंड श्राग बुक्त जाती है।)

कबीर कहता है, तू शक्ति से ज़ुल्म करता है श्रौर उसे 'हलाल' का नाम देता है। जब (धर्मराज का) कार्यालय तेरे कमों का लेखा माँगेगा तब तेरी क्या दशा होगी ?

#### 155

कबीर कहता है, खिचड़ी (जैसा साधारण भोजन) हो खूब खाना चाहिए उसी में नमक का श्रमृत है। स्वादिष्ट (श्रथवा ढूँढ़ी हुई) रोटी के लिए कौन गला कटावे ?

#### 328

कवीर कहता है, गुरु-प्राप्ति की श्रनुभूति तभी समभना चाहिए जब मोह श्रौर शरीर की जलन मिट जाय। जब हर्ष श्रौर शोक हृदय को नहीं जला सकेंगे तब ईश्वर स्वयं ही (तुभ में) प्रकट हो जावेंगे।

#### 038

कबीर कहता है, राम का नाम लेने में भी एक रहस्य है श्रौर उस रहस्य में एक यही विचार होना चाहिए कि क्या लोग उसी 'राम' का उचारण करते हैं जो यह समस्त कौतुक रचने वाला ब्रह्म है रिया उस 'राम' का उचारण करते हैं जो दशरथ का पुत्र है रि

#### 138

कबीर कहता है, तुम 'राम' 'राम' का उच्चारण तो करो किंतु इस उच्चारण करने में भी विवेक की त्रावश्यकता है। वह 'राम' एक है जो श्रनेक में व्याप्त होकर फिर श्रपने एक रूप में लीन हो गया।

#### १६२

कबीर कहता है, जिस घर में साधुत्रों की सेवा नहीं होती, वहाँ हिर की सेवाभी नहीं होती । वे घर श्मशान की भाँति हैं श्रौर उनमें भूत निवास करते हैं।

#### १६३

कबीर कहता है, जिस समय सच्चे गुरु ने (शब्द का) बाण मारा,

उस समय गूँगा (ईश्वरानुभूति में मौन व्यक्ति) तो बहरा (सांसारिक शब्दों की त्र्योर ध्यान न देने वाला) हो गया त्र्यौर बहरा (ईश्वरीय संदेश न सुनने वाला) कान सहित (गुरु के उपदेश को सुनने वाला) हो गया। चलने वाला (संसार के तीर्थों का पर्यटन करने वाला) भी पंगुल (एक ही स्थान पर स्थिर। हो गया।

#### ¥38

कवीर कहता है, सतगुरु रूपी शूरवीर ने (शब्द का) जो एक बाण मारा तो उसके लगते ही (शिष्य) पृथ्वी पर गिरा पड़ा (स्थिर हो गया) स्त्रीर उसके हृदय में (ईश्वर के स्मरण का) छिद्र हो गया।

#### 184

कबीर कहता है, त्राकाश की निर्मल बूँद (त्रात्मा) भूमि पर पड़ने के कारण (माया के लिपटने से) विकार युक्त हो गई। उसी प्रकार यह मानवता बिना सत्संग के मट्टो की (जली हुई) धूल हो गई।

#### १६६

कबीर कहता है, त्राकाश की निर्मल बूँद (त्रात्मा) को इस भूमि ने त्रपने में मिला लिया। उसे त्रालग करने के लिए अनेक चतुर (त्राचार्य) परिश्रम से पच गए किंतु वह त्रालग न हो सक।।

#### १९७

कबीर कहता है, मैं हज करने के लिए काबे जा रहा था कि बीच ही में ख़ुदा मिल गया। वह स्वामी मुभामे लड़ पड़ा ख़ौर कहने लगा "तुमे गो-वध की ख़ाजा किसने दी थी १ ''

#### 235

कबीर कहता है, मैं हज के लिए कितने बार कावे हो आया किंतु है स्वामी, मैं नहीं जानता मुफ में क्या दोष है कि पीर (गुरु) मुफसे मुख नहीं बोलता!

#### 338

कबीर कहता है, जो तू शक्ति पूर्वक जीव को मारता है, उसे तू

हलाल (धर्म-संगत) कहता है किंतु जब दैव ग्रपना दफ़्तर (हिसाब) निकालेगा तब तेरा क्या हाल हांगा ?

#### 200

कवीर कहता है, तूने जो ज़बद्स्ती की है वह तो जुल्म है। ख़ुदा तुभासे इसका जवाब तलब करेगा ऋौर जब (ईश्वरीय) हिसाब में तेरा लेखा निकलेगा तब तू मुँह पर ही बार बार मार खायगा।

#### २०१

कवीर कहता है, यदि हृदय में शुद्धता है तो (जीवन का) लेखा देना सुखकर मालूम होता है। श्रीर तव (ईश्वर -दरबार में उस सच्चे व्यक्ति का कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है।

#### २०२

कबीर कहता है, पृथ्वी श्रीर श्राकाश इन दोनों से बरी होकर तू बंधन-हीन हो जा। इन्हीं दोनों के संशय में षट्-दर्शन श्रीर चौरासी सिद्ध पड़े हुए हैं।

#### २०३

कबीर कहता है, मुभ में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मुभमें है, वह तेरा ही है। त्रातः तुभे तेरी वस्तु सौंपते हुए मेरी क्या हानि होती है ?

#### २०४

कबीर कहता है, तेरे ध्यान में 'तू' तू' शब्द का उच्चारण करते हुए मैं 'तू' ही में परिवर्तित हो गया, अब मुक्तमें 'श्रहम्' नहीं रह गया इस प्रकार जब श्रपना श्रीर पराया मिट गया तब देखता हूँ वहाँ 'तू' ही 'तू' दृष्टिगत होता है।

#### २०५

कवीर कहता है, विकार की त्रोर देखते हुए त्रौर फूठो त्राशा करते हुए, कोई भी मनोरथ पूरा नहीं हो सका त्रौर त्रांत में (मनुष्य) निराश होकर इस संसार से उठकर चला गया।

कबीर कहता है, जो हिर का स्मरण करता है, वही संसार में सुखी है। जिस स्थान पर सृष्टिकर्ता उसे रखता है, वह उसी स्थान पर रहता है, यहाँ वहाँ नहीं डोलता फिरता।

#### 200

कबीर कहता है, मेरे सतगुर ने मुफे कठिन पीड़ा से छुड़ा लिया पूर्व जन्म के विचारों का जो लेख लिखा हुआ था, वही इस जन्म में अकट हो गया।

#### २०८

कबीर कहता है, (ईश्वराधन या सत्कर्म करने का विचार) टालते-टालते दिन (जीवन) समाप्त हो गया और ब्याज (कर्म-भोग) बढ़ता ही गया। न तो मैंने हिर का भजन ही किया और न ईश्वर के आदेशा-नुसार कार्य ही किया (न उसका पत्र ही फाड़कर पढ़ा) और मेरा काल मेरे निकट पहुँच गया।

#### 305

कबीर कहता है, (संसार रूपी) कुत्ते के भौंकने से मेरा (मन रूपी) हिरिण उठकर (कर्म-त्तेत्र में) पीछे ही भागना चाहता था किंतु मैंने आचारवेत्ता सतगुर को प्राप्त कर लिया जिन्होंने मुक्ते इस (संसार रूपी कुत्ते से) छुड़ा लिया।

#### २१०

कबीर कहता है, यह समस्त पृथ्वी तो साधु ऋगें की है किंतु उसमें चोर गढ़ें खोद-कर बैठे हुए हैं। जब साधु ऋगें को पृथ्वी का भार नहीं व्यापता (तो उन चोरों का भार उन्हें कैसे कष्टकर होगा ?) इस प्रकार उन साधु ऋगें को तो लाभ ही लाभ है। (चाहे उसमें चोर बैठें या न बैठें।)

#### २११

कबीर कहता है, चावल के लिए उसकी भूसी को भी मूसल की

मार खानो पड़ती है। कुसंग में बैठने वाले सत्संगियों से यह बात धर्म-राज अवश्य पूर्छेंगे।

#### २१२

मित्र त्रिलोचन कहते हैं—हे नामदेव, तुम माया में मोहित हो गए हो | तुम दर्ज़ी के काम में ही क्यों व्यस्त हो गए हो, हृदय में राम (की श्रनुभूति) क्यों नहीं लाते ?

#### २१३

नामदेव त्रिलोचन से कहते हैं—मैं मुख से राम का स्मरण करता हूँ। मेरे हाथ पैर तो (दर्ज़ों का) काम करते हैं किंतु मेरा हृदय निरंजन के लिए (सुरित्त्त) है।

#### 288

कबीर कहता है, हमारा कोई भी नहीं है, श्रौर हम भी किसी के नहीं हैं। जो इस समस्त (सृष्टि को) रचना का रचिता है, उसी में हम समायेंगे।

#### २१५

कबीर कहता है, मेरा श्राटा (उज्ज्वल श्रात्म-तत्व) कीचड़ (संसार के माया-मोह) में गिर पड़ा। मेरे हाथ कुछ भी नहीं श्राया। श्राटे (श्रात्म-तत्व) को पीसते पीसते (संसार में बिखेरते हुए) मैंने जो थोड़ा-सा खा लिया है (हृदयंगम कर लिया है) वही मेरे साथ रहेगा।

#### २१६

कबीर कहता है, मेरा मन (संसार की) सभी बातें तो जानता है किंतु वह जानते हुए भी श्रवगुण (पाप) करता जाता है ! जब हाथ में दीपक लिए हुए कुएँ में गिरता हूँ तो फिर कुशलता कहाँ रही ?

#### 220

कबीर कहता है, जब मेरी प्रीति सुजान (सतगुरु) से लगी तो मूर्ख लोग मुक्ते प्रेम करने से मना करते हैं। जो अपने प्राणों की चिंता करता है उससे टूटी हुई प्रीति फिर कैसे जुड़ सकती है ? (अर्थात् जब मेरी प्रीति इन मूर्खों से दूर गई तो मैं इनसे फिर प्रेम कर इनकी बात कैसे मान सकता हूँ १)

#### २१८

कबीर कहता है, तू कोठे श्रौर मंडपों से प्रेम कर उन्हें सँवारते हुए क्यों मरा जाता है ? तेरा काम तो साढ़े तीन हाथ या श्रधिक से श्रधिक पौने चार हाथ ही से चल जायगा। (श्रर्थात् तेरे लिए साढ़े तीन हाथ या पौने चार हाथ की समाधि ही पर्याप्त है।)

#### 315

कबीर कहता है, जो मैं चाहता हूँ, वह (ईश्वर) नहीं करता श्रीर मेरे चाहने से होता ही क्या है ? हिर तो श्रपना मन-चाहा ही करता है चाहे वह मेरे मन में हो या न हो।

#### २२०

वही (ईश्वर) चिंता कराता है श्रौर वही निश्चित भी कर देता है। हे नानक, उसी (ब्रह्म) की श्राराधना करनी चाहिए जो सबका सार-रूप कार्य करता है।

#### २२१

कबीर कहता है, तूराम की श्रोर सतर्क नहीं हो सका श्रोर लालच ही में फिरता रहा। पाप करते हुए तूमर गया श्रोर तेरी (संसार में रहने की) श्रवधि च्रण्-मात्र में पूरी हो गई।

#### २२२

कबीर कहता है, यह कच्ची काया तो कच्ची घातु से बना हुन्ना टोंटीदार लोटा (बधना) है। यदि तू इसे साबित (संपूर्ण) रखता है तो राम का भजन कर नहीं तो बात बिगड़ी जाती है।

#### २२३

कबीर कहता है, तू 'केशव' 'केशव' की रट लगाये ही जा। व्यर्थ ही संसार में न सो जा। रात-दिन के रटते रहने से कभी तो (वह केशव) तेरी पुकार सुनेगा!

कबीर कहता है, यह शरीर ही कजली वन है, इसमें मन ही मद-मत्त हाथी है। ज्ञान-रत्न ही श्रंकुश है श्रीर कोई विरला संत ही इस (हाथी) का महावत है।

#### २२५

कबीर कहता है, राम-रूपी रत्न की गुदड़ी का मुख तू किसी पारखी के आगे ही खोल । यदि कभी कोई सब्चा आहक (संत) मिल जायगा तो वह अच्छे दामों से (आध्यात्मिक उपदेश से) उसे मोल ले लेगा।

#### २२६

कबीर कहता है, तूने राम रूपी रत को तो पहिचाना ही नहीं त्रीर त्रपने परिवार के त्रानेक लोगों का पोषण करता रहा। तू यही धंधा करते हुए मर गया त्रीर (परिवार के) बाहर शब्द भी (ज़रा भी तहलका) नहीं हुत्रा।

#### २२७

कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू तो गढ़े से उठाई हुई मिट्टी के बर्तन की तरह है जो च्रण च्रण में नष्ट होता जा रहा है। (तेरा) मन फिर भी (संसार का) जंजाल नहीं छोड़ता ख्रौर यम ने (तेरे दरवाज़े ख्राकर) अपना नगाड़ा बजा दिया (कि ख्रब संसार छोड़ने का समय ख्रा गया।)

#### २२८

कबीर कहता है, राम एक वृत्त की तरह है श्रीर वैरागी उसमें लगे हुए फल की तरह है। जिन साधुश्रों ने (धार्मिक) वाद-विवाद छोड़ दिया है वे उस वृत्त की छाया के समान हैं।

#### 378

कबीर कहता है, तू (राम नाम रूपी) ऐसा बीज (श्रपने हृदय में) बो जो बारह महीने फले। उसमें (शांति की) शीतल छाया हो। (वैराग्य का) घना फल हो श्रौर उसमें (सत्प्रवृत्ति रूपी) पत्ती सदैव

### क्रीड़ा करते रहें।

#### 230

कबीर कहता है, दान देने वाला तो एक मुंदर वृद्ध है, दया ही उस वृद्ध का फल है, श्रीर उपकार ही उस तक पर चढ़ने वाली जीवंतिनी लता है (जिसमें प्रेम का मधुर रस भरा हुश्रा है।) उस वृद्ध के श्रव्छी तरह से फले हुए फलों (गुग्गों) को लेकर पद्धी गण (साधु संत जन) दूर दूर व्यापार करने (नाम का प्रचार करने के लिए जाते हैं!

#### २३१

कबीर कहता है, साधु संग की प्राप्ति यदि तुम्हारे भाग्य में लिखी है तो तुम्हें मुक्ति जैसे पदार्थ की प्राप्ति होगी और (संसार-सागर रूपी) विषम घाट में काई अड़चन न होगा।

#### २३२

कबीर कहता है, यदि एक घड़ी, श्राधी घड़ी या श्राधी से भी श्राधी घड़ी में भक्तों के साथ गांष्ठी की जायगी तो लाभ ही होगा।

#### २३३

कवीर कहता है, मंग, मळली त्रौर सुरा-पान का जो जो लोग उपभोग करते हैं, वे तीथं, ब्रत तथा नियमादि का पालन करते हुए भा सभी रसातल को चले जायँगे।

#### २३४

यदि तुम्हारा प्रियतम (प्रभुः तुम्हारे हृदय में है तो अपने नेत्र नीचे की आर ही किए रहो। (किसी दूसरी वस्तु के देखने की अवश्यकता नहीं है।) अपने प्रियतम से ही सब प्रकार की रस-कीड़ा करो और यह कीड़ा किसी अन्य को न देखने दो।

#### २३५

हे प्रियतम (प्रभु), ऋाठ पहर ऋौर चौंसठ घड़ी, मेरा हृदय तुम्हारी ही ऋोर देखता रहता है। जब मैं सभी वस्तु ऋों में ऐ प्रियतम, तुम्हीं

# को देखता रहता हूँ तो फिर मैं ग्रपने नेत्र नीचे क्यों करूँ १

#### २३६

हे सन्दी, सुनो । मेरा हृद्य प्रियतम में निवास करता है श्रथवा प्रियतम ही मेरे हृद्य में निवास करता है । मुक्ते तो हृद्य श्रौर प्रियतम की श्रलग परिचान ही नहीं होती कि मेरे शरीर में मेरा हृद्य है या मेरा प्रियतम !

#### २३७

कबीर कहता है, वह मन ही जगत का गुरु है कितु भक्तों का गुरु नहीं (हो कैंव सकता है ?) वह तो चारों वेदों में उलभ-सुलभ कर ही स्-गल भवा है।

#### २३८

हिर तो खांड की तरह है जो (संसार रूपी) रेत में बिखर गया है। (मदोन्मत मगरूपी) हाथी उसे चुन नहीं सकता। कबीर कहता है, गुरु ने मुके प्रच्हां युक्ति बतला दी है कि मैं (सूक्ष्म श्रौर सहज शक्ति से) चींटी दन कर उस खांड को खा लूँ।

#### ३३६

कथीर कहता है, यदि तेरे हृदय में प्रेम करने की साध है तो अपना जिर काट कर लिया ले, (किसी के सामने अपने बिलदान का दिखारा भग पीट) प्रसन्न होकर सहज भाव से खेलते-खेलते तू ईश्वरानु-भूति का अविश कर---फिर आगे जो कुछ होना होगा, वह तो होगा ही।

#### 280

कथीर काता है, यदि तेरे हृदक में प्रेम करने की साध है तो उस परिपक्व (ब्रह्म के साथ क्रीड़ा कर। कच्ची सरसों को (कोल्हू में) पेर करन खली होती है न तेल। ब्रार्थात् संसार के देवी-देवता ब्रों से प्रेम कर न युक्ति मिलती है न संसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है।

त्रंधे की तरह खोजता हुत्रा तू इधर उधर धूम-फिर रहा है त्रौर सच्चे संत को भी नहीं पहिचानता। हे नामदेव कहो, भक्त पाये बिना भगवान कैमे पाये जा सकते हैं ?

#### 282

हरि के समान (बहुमूल्य) हीरा छांड़कर जो लोग अन्य (देवी-देवताओं) की आशा करते हैं वे लोग अवश्य दोज़ख़ में पड़ेंगे, यह रैदास सत्य कहना है।

#### 282

कबीर कहता है, यदि तुम गृहस्थाश्रम में रहते हां तो धर्म का पालन करा नहीं तो वैराग्य धारण कर ला। में वैराग्य लेकर (गृह-स्थाश्रम के बंधन में पड़ता है, वह बड़ा श्रभागा है।

# प्रिशिष्ट (ग)

## कोष-समुच्चय

## १ रूपक कोष

## [श्रकारादि क्रम से]

संकेतात्तर: सि०—सिरी। ग०—गउडी। श्रा०—श्रासा। गू०—गूजरी। सो०—सोरिठ। घ०—धनासरी। ति०—तिलंग। स्०—स्ही। वि०—विला-वत्तु। गौ०—गौंड। रा०—रामकली। मा०—मारू। के०—केदारा। भै०—भैरउ। व०—वसन्तु। सा०—सारंग। विभा०—विभास। स०—सलोक।

श्रक्त का रूपक (स० ६ म)
श्रव्र-राशि की रत्ता=दूसरे के
सात्विक भाव पर दृष्टि ।
घर का खेम=निज का श्रातमतत्व )

२ श्राँधी का रूपक (ग० ४३)

श्रीधीः=ज्ञान।

टही≔भ्रम ।

यनी=द्विवधा।

बर्लेडा=मोह।

छानी=तृष्णा।

भाँडा=दुर्मति।

जल=श्रनुभृति।

प्रकाश=सहज।

भानु=ईश्वरीय ज्योति ।

३ म्राटेका रूपक (स॰ २१४)

त्र्याटाः सात्विक प्रवृत्ति।

कीचड़=संसार का माया-मोह।

पीसना = साधना करना ।

चबाना=हृद्यंगम करना ।

४ श्राम का रूपक (स॰ १३४)

ग्रामः≕सिद्धि ।

फल=कम-फल।

स्वामी=ब्रह्म।

बीच ही में खाना≔संसार के

श्राकर्षण में लिप्त होना।

४ श्रारती का रूपक (विभा० ४)

तेल=तत्व।

बची=नाम।

ज्योति=श्रात्म-शान ।

प्रकाश=जगदीश की कांति। पंच शब्द=ग्रनाहत नाद। ६ घोले का रूपक (स॰ १७७) श्रोलाः जीवात्मा। पानी=परमात्मा । कूल=ब्रह्म-सामीप्य। ७ कसौटी का रूपक (स० ३३) कसौटी:=राम। खोटी घातु=भूठा मनुष्य। सची घातु=सच्चा संत। म काजल की कोठरी का रूपक (स० २६) काजल की कोठरी = संसार। श्रंधाः मनुष्य। निकलने वाला = संत । १ किसान का रूपक (सू॰ १) किसान=जीवातमा। दुर्ग=शरीर। रत्तक=पंच प्राण। कैफ़ियत पूछना = कष्ट देना । भूमि जोतना-बोना =स्वार्थ श्रीर परमार्थं के कर्म-फल। पटवारी=मन । नीति=प्रवृत्ति। नौ जमादार=नव द्वार। दस मुंसिफ़ चंदस. इंद्रियाँ। प्रजा≔मक्ति-भाव ।

डोरी=बुद्धि। बेगार=भ्रम में भटकना। बहत्तर कोठे वाला घर=शरीर। पुरुष=श्रहंकार। न्यायाधीश=धर्मराज। देना-पावनाः पाप श्रीर पुएय। गुरः≕विवेक । १० कुत्ते का रूपक (स० ७४) कुत्ता=कंबीर। रस्ती=राम का नाम। दूसरा रूपक कुत्ता=श्रसंत। हरिण=संत। छुड़ाना≔कुसंगति को दूर करना। ११ कुम्हार का रूपक (श्रा० १६) कुम्हार=ब्रह्म। मिट्टी=शरीर मनुष्य। बानी (कांति)=शरीर की दीप्ति। मोती-मुकताहलः ऐश्वर्य श्रीर वैभव। दूसरा रूपक (बिभा० ३) कुम्हार=ब्रह्म। मिट्टी का भांडा = जीव-जंतु। मिट्टी=प्रकृति, शरीर । १२ कोठी का रूपक (स० १७२) काठ की कोठी=शरीर । दसों विशा=दस इंद्रिया।

श्रागः≔वासना । पंडितः=श्रहंकारी । मृखः=पुस्तक-ज्ञान से रहित सरल मनुष्य ।

१३ खांड का रूपक (स॰ २३८, रा॰ १२)

खांड=हरि ।
रेत=पृथ्वी, माया ।
बिखरना=न्याप्त होना ।
हाथी=मतवाला मन ।
कीटी=सूक्ष्म ज्ञान ।
खाना या चुनना=हृदयंगम
करना।

१४ गगरी का रूपक (स० ७३) जल भरी गगरी=मनुष्य शरीर । फूटना=मृत्यु होना । बीच ही में लूटा जाना=माया-मोह में पड़ना ।

१४ गाँव का रूपक (मा० ७)

गाँव=शरीर।
महता=त्रात्मा।
पाँच किसान=पाँच इंद्रियाँ।
पटवारी=चैतन्य मन।
कचहरो=(दरबार)=धर्मराज के
समीप।
बकाया (लगान)=कर्म भोग।
खेत—मन।

१६ गाय का रूपक (ब० ८) सुरही (गाय)ः=श्रादत। पूँछः=वासना। बालः=इच्छा समृह।

१७ गूँगे का रूपक (ग० १८) गूँगाः ब्रह्मानुभवी। शकरः ब्रह्म सुख। मन माननाः संतुष्ट होना।

१८ चंदन का रूपक (स॰ ११) चंदनः संत । डाक-पलासः श्रमंत ।

१६ चक्की का रूपक (ब॰ म)
चक्काः=विषयवासना ।
ग्राटाः=इंद्रिय-सुख ।
चक्की का चीथड़ा=व्याधियाँ

२० चक्रवाक का रूपक (स० १२६) संखम(चक्रवाक)=जीव । भूरि (कृश)=सात्विक ज्ञान से हीन।

रात्रिः जीवन । देवल (मंदिर) = तीर्थ-स्थान । देश = परम पद ! सूर्य = ब्रह्म-ज्ञान ।

२१ चोर का रूपक (ग० ७३) चोर=माया। कोठड़ी=शरीर। ग्रनूप वस्तु=ग्राह्मा।

कुंजी-कुलुफ=प्राण। सिंगी=ब्रह्मांड। स्वामी=मन। पंच पहरुश्रा=पाँच इंद्रियाँ। बदुवाः=पृथ्वी-खंड। भस्मः=संसार । दीपक≔श्रात्म-तत्व । नव घर = शरीर के नव द्वार । द्सरा रूपक (स॰ २०) भविष्य। चोर=माया। चुराई हुई बस्तुः जीव। हाट-योनि । बटुश्राः शरीर। तीसरा रूपक (ब॰ ४) चोरः=कामदेव। निवास-स्थान=तन श्रीर मन। कोठे। रत्न-ज्ञान। २२ चौपड़ का रूपक (सू० ४) खिंथा≔ज्ञान । चौपड़ः जीवन। सूई=ध्यान। पौसा=मन का भाव। तागा=शब्द । हारना=ईश्वर से विमुख होना। मार्ग=गुर-पंथ। २३ जुलाहे का रूपक (भ्रा० ३६) जुलाहा (कोरी)≔ईश्वर। फावड़ी=दया। धूनी=काया। ताना≔समस्त संसार। करघा = पृथ्वी ग्रीर त्र्याकाश । श्रमि≔ज्ञान-द्राष्ट्र । ढरकी चंद्र श्रौर सूर्य। त्राटकःचारो युग। २४ जोगी का रूपक (ग० ४३) जोगी =जीवात्मा । कर्णीः अति। मुद्राः=स्मृति । खिंथाः≕चितिज। भोली=दया।

गुफा=शून्य, ब्रह्म-रंध्र। त्राटक≔भूत, वर्तमान श्रीर त्वा=मन श्रीर पवन। किंगुरी≔श्रनाहत नाद। दूसरा रूपक (श्रा० ७) **त्राधारी=शरोर** के बहत्तर भील=नवों खंड की पृथ्वी। मिरगाणी (चंदन)=पंच तत्व। योग की सामग्री=राम का नाम निशान (लक्ष्य-बेघ)=सिद्धि। तीसरा रूपक (रा० ७) मुद्रा≔मोनि (पिटारी)।

पत्रका (हाथ का आर्भूषण)= रस=शब्द । श्रमृत (नवनीत=तत्व-ज्ञान । विचार । खिंथा=शरीर। दूसरा रूपक (सो० ४) विलोने वाली=ग्रात्मा श्राधारी=नाम। भस्म=बुद्धि। स्वामी:=राम। सिगी≔श्रात्मा का नाद। दूध का समूह = वेद बर्तनःसमुद्र । नगरी:=शरीर किंगुरीः=मन। तकः=सुख। बाड़ी (उपवन) = दया श्रीर धर्म तीसरा रूपक (स॰ १८, १६) मटकी (डोलनी)=माया। चौथा रूपक (स० ४८) मथनेवालाः पवन (प्राणायाम) खिंथाः≕शरीर । जल कर कीयला होना = संयम से या ब्रह्म। शरीर को नष्ट करना। मक्खन=ब्रह्म-ज्ञान। छाल्य=मोह, ममता। खापर=कपाल। २७ दीपक का रूपक (श्रा० ६, ११) फूटना≔दशम द्वार से प्राण दीपकः=जीवातमा । निकलना। विभृति=जीवन की समाप्ति। बत्ती=जीवन। २४ थैली का रूपक (स० २२४) तेल=त्रायु ! २८ दुर्ग का रूपक (भै० १०) येली:=मुख। दुर्ग≔शरीर । रत्न=राम। दुहरा प्राचीर≔ग्रन्नमय स्त्रीर पारखीः=संत। प्राणमय कोष । ग्राहक=साधु। तिहरी खाई=मनोमय, ज्ञानमय मोल==सत्संगति श्रीर श्रात्म-श्रीर विज्ञानमय कोष । त्याग । रत्तक=पाँच तत्त्र, पच्चीस प्रकृ-२६ दही मथने का रूपक (ग्रा० १०) मथने की वस्तु = हरि। तियाँ श्रीर मोह, मद तथा मटकी=शरीर। मत्सर के साथ प्रवल माया।

किवाइ=काम। दरवान=सुल श्रीर दुःख। दरवाजे=पाप त्रौर पुएय। सेनापति = द्वन्द्व करने वाला क्रोध। दुर्गपतिःसन । कवचः-स्वाद। शिरस्राण=ममता। कमान=कुबुद्धि। तीर=तृष्णा। दुगै की विजय का रूपक पलीताः=प्रम । हवाई (तोप)=ग्रातमा। गोलाः=ज्ञान। श्रमि=ब्रह्मामि। श्रह्मः सत्य श्रीर संतोप ! नीतिः साधु संगति त्रौर गुरु- ३२ न्यायालय का रूपक (सू॰ ३) कृपा। श्रविनाशोराज्यः=श्रनंत जीवन । २६ नट का रूपक (श्रा० ११) नट=जीवात्मा। मँदल (बाजा):=साँस। ३० नाव का रूपक (स० ३४) जर्जर नौका=शरीर। छिद्र=शिथिल इंद्रियाँ । हलके व्यक्तिः=पवित्रातमा । भार से लदे हुए व्यक्तिः पापी

दूसरा रूपक (स॰ ३६) नाव=शरार। समुद्र=संसार | तीसरा रूपक (स॰ ६७) जर्जर नौका=शरीर। डूबनाः चिषय-वासना में लीन होना । उद्धार पाना=विषय से मुक्ति । लहर=गुरु के गुण। नौका से उतरना≔शरीर के श्राकर्षण को छोड़ना। ३१ निद्व द्व प्रादमी का रूपक (स॰ ४२) घर में श्राग जलाने वाला= विषय-भोग को छोड़ने वाला। पाँच लड़के=पाँच इंद्रियाँ। शासनाधिकार=जीवन। लेखा = कर्म-भोग। बुलानेवाले = यम के दूत। दीवान=धर्मराज। फ़रमान (त्राज्ञा-पत्र)=मृत्यु का समय। प्रार्थना=भक्ति। ख़र्चः=सात्विकवृत्तियों की दानि। ३३ पके हुए फल का रूपक (स०३०) पके हुए फल = वृद्ध मनुष्य।

पृथ्वी पर गिरना = मृत्यु को प्राप्त ३६ बनजारे का रूपक (ग० ४६) बनजारा=समस्त संसार। होना । डार=मनुष्य-योनि । नायकः=राम। बैल=पाप ग्रौर पुरव। ३४ पनिहारी का रूपक (गा० ४०) पूँजी=पावन (प्राणायाम)। पनिहारी=ग्रात्मा। जगाती=काम त्रौर क्रोध। खूइड़ी (कुग्रा)=शरीर । बटमार=मन की तरंग। लाजु (रस्ती)=इंद्रियाँ । ३४ परदेशी का रूपक (स० ४७) दान निवेरने वाले = पंच तत्व। ४० बाँस का रूपक (स॰ १२) परदेशी=संसार के विरक्त। घाघरै (वस्र =शरीर । बौस=ग्रहंकारी। बड़ाई=ग्रहंकार। श्राग=माया-मोह। चंदन=संत । खिंथा=शरीर। सुगंधि=भक्ति। तागाः श्रात्मा । ४१ बाजीगर का रूपक (सो० ४) ३६ पारस का रूपक (स॰ ७७) पारस श्रीर चंदन=संत । बाजीगर=ब्रह्म। डंक (नगाड़ा)ः विभूति। सुगंधि=भक्ति। दर्शक=संसार। लोह-काठ=ग्रसंत। निर्गेध=सद्गुणों से रहित। स्वाग=सृष्टि। ३७ प्रेम का रूपक (ग्रा० ३०) ४२ बीज का रूपक (स० २२६) प्रियतम=हरि। बीज=राम-नाम । बारह महीने = सदैव, चिरकाल । बहुरीत्रा=त्रात्मा । सेज=शरीर । फलना=सिद्धि देना। श्रातम समप्रा=मुक्ति। शीतल छाया=शांति। ३८ बंदी का रूपक (सो० ४) फल=सिद्धि। पची=संत। बंदी=श्रात्मा। तौक ग्रौर बेड़ी=माया। ४३ बूंद का रूपक (स॰ १६४) बूँद=ब्रह्म की पहिचान। घर घर=योनियाँ।

भूमि=माया, मोह। नली=सुषुम्णा नाड़ी। ४४ भाठी का रूपक (सि॰ २) पीनेवाला=संत। भाटी=गगन (ब्रह्म-रंघ्र)। संपुट=दोनों लोंक। लकड़ी=काम-क्रोध। सिडिग्रा इडा ऋौर पिंगला। ४५ मझ्ली का रूपक (स० ६८) चुङग्रा मक्खी=पापी। कनक-कलश=श(ीर। चंदन=भक्ति। प्याला=पवन (प्राणायाम)। रसायन≔राम (ब्रह्म)। दुगधि == वासना का स्त्राक्ष्य। ४६ मछ्ली का रूपक दूसरा रूपक (ग० २७) भाठी=गगन (ब्रह्म-रंघ)। मलुमी=जीवात्मा । मतवालाः = धंत । थोड़ा जल=संसार। धीरजः=काल। रस=राम। कलालिनि='सहज' शक्ति। जाल-मृत्यु-पाश। श्रानंद = ब्रह्मानुभृति। समुद्र=गुरु या ब्रहा। ४७ मद्य बेचने वाली का रूपक (रा० १) तीसरा रूपक (के० ३) भाठीः=ब्रह्म-रंध्र। मद्य बेचने वाली = काया। कलवारिनि=ग्रात्मा। गुड़=गुर का शब्द। श्रक = तृष्णा, काम, क्रोध, मद पीने वालाः संत। नगरी=शरीर। श्रीर मत्सर। दलाल=जप स्रोर तप। नव दरवाज़े = नवद्वार। दसवा द्वारः शून्य रंध्र। मद्य=महारस, प्रेम । नशे में श्रटपट चाल = वेद विहित भाठी=भवन चतुर्दश। मार्ग से ऋलग स्वतंत्र मार्ग। श्रमिः ब्रह्म-ज्ञान। चौथा रूपक (रा० २) मदक=मुद्रा। भाठी≔संसार। निचोड़ने वाली='सहज' शक्ति से ऋोत-प्रोत सुषुम्णा नाड़ी। गुड़=ज्ञान । मदिश का मूल्य≔तीर्थ,ब्रत, नेम, महुवा=ध्यान।

पवित्र संयम (चक्रों के) सूर्य, चन्द्र त्रादि त्राभूषण। प्याला=ग्रात्मा। ४८ माया का रूपक (गौं० ७) सुहागिन नारि≔माया। खसम=जीव। रखवारा=संसार के ग्रन्य जीव। हार=सौंदर्य का आकर्षण। श्रद्भार=मोह के नये नये रूप। दूसरा रुपक (गौ॰ ८) सुहागिनी=माया। सेवक=सन्त। नेवर (नूपुर)=प्रेम ऋौर वासना के शब्द। विधवारिः लिजित श्रीर शृङ्गार रहित । मिटवे फूटे (मिट्टी का घड़ा फूटना≔संयम का नष्ट होना। ४६ मोती का रूपक (स॰ ११४) मोती=ब्रह्म-ज्ञान। मार्ग=संसार। श्रॅधा=संसार का मनुष्य। जगदीश की ज्योति='सहज' शक्ति। ४० यंत्री का रूपक (स० १०३) यंत्री=शरीर। तार≔इंद्रियां ।

बजाने वाला च्यातमा। ४१ युद्ध का रूपक (मा० **१**) युद्ध=कठिन साधना। दमामा = श्रनाहत नाद। निशान पर घाव := श्रजपा जाप । रण≔चेत्र, ससार। सूरमाः साधक। ४२ रत का रूपक (विभा० १) रत=राम। ज्योति=ज्ञान। श्रंधकार=श्रज्ञान। माणिक≔मन । ञ्जिपाने का स्थान ≕लव का तत्व । ४३ रबाब का रूपक (ग्रा० ११) रवाव=जीवन। तंतः=सौस । ४४ लकड़ी का **रू**पक स्थ० ६०) बन की जलो हुई लकड़ी = संसार से संतप्त जीवात्मा। लुहार=यम। दुसरी बार जलना = श्रन्यां योंनियों में पड़ना । ४४ बधू की विदा का रूपक (ग० ४०)<sup>,</sup> धन (बधू )= आत्मा । पेवकड़े (पीहर)=संसार। साहुर है (प्रियतम के समीप)= ब्रह्म।

```
डडीग्रा (डोली)=शरीर।
    पाहू (पाहुन)=गुरुदेव या मृत्यु।
    मुकलाऊ (विदा) = मृत्यु या
       संसार से बिदा।
४६ वर्षा का रूपक (स० १२४)
    घनहरु (बादल) = ईश्वरीय
    विभूति।
    सर श्रीर ताल=सन्त।
    चातक=पंडित, जीव।
    तृषा=विभृति से रहित।
५७ विरहणी का रूपक (सू० २)
    विरहणी=श्रातमा।
    प्रियतमः ईश्वर।
    रात्रिः यौवन।
    दिन=वृद्धावस्था।
    भ्रमर=काले बाल।
    बक=श्वेत बाल।
    कचा घड़ा=शरीर।
    पानी=श्रवस्था।
    कागः सांसारिक ऋभिलाषा ।
    भुजा=मानसिक द्वंद्र ।
⊀म विवाह का रुपक (श्रा० ६)
  रबाय बजाने वाला = हाथी।
    पखाव ज ११ ≔बैल
            "=कौवा
    -ताल
                        कमेंद्रियाँ
    नाचने वाल =गधा।
     भक्ति (ग्रमिचार)करने
     वालाः-भैंसा।
```

ककड़ी के बड़े=राजाराम पान लगाने वाला=सिंह। गिलौरियाँ लाने वाली=धूस मंगल गानेवाली=मूषकी शंखवजाने वाला=कळुग्रा गुणगाने वाले=शशक श्रौर सिंह। उच वंशी=जीवातमा । स्वर्णे मंडप=शरीर । सुन्दरी कन्याः माया। बराती कीटी। मिष्ठान=पर्वत । मोटा पंडित=कळुग्रा। श्रंगार=विवाह के श्रवसर की ग्रिग्नि। उल्रूकी=गाली गानेवालियां। शब्द≔विवाह के स्रवसर के मंगल गान या गाली गाने वालियाँ। दूसरा रूपक (श्रा० २४) बराती=पाँचों तत्व। स्वामी=राम। वधू:=ग्रात्मा। मंगल गीत गाने-वालियाँ पंडित = ब्रह्मा (पट्चक्र में )। ४६ वृत्त का रूपक (रा० २) तस्वर शरीर।

ड। लियाँ ग्रौर शाखें = नाड़ियाँ। पुष्प-पत्रः=ग्राज्ञा चक्र। रस=त्रमृत जो सहस्र दल कमल मंहै। रक्तक =हरि । भ्रमरः=जीवात्मा । फन=सहस्रदल कमल। विरवा पौदा)=कुँडलिनी। पृथ्वी=मूलाधार चक्र। सागर=सहस्रदल में सञ्चित श्रमृत-कोप। दूसरा रूपक (स० २२८) तरवर=राम। फलः=बैरागी। छाया=साधु। तीसरा रूपक (स॰ २३०) तरुवर=दाता । फल=दया। जीवंतिनी लता=उपकारी। पची=साध्र। दिशावर=भिन्न भिन स्थान। ६० वैद्य का रूपक (स० ६६) वैद्य=गुर । रोगो=श्विष्य। दूसरा रूपक (स० ७१) वैद्य=गुर । दवा = उपदेश।

वस्तु=ग्रात्मा। ६१ व्यापार या रूपक (के० २) व्यापार≔हरि का नाम । हीरा=भक्ति-भाव। मृल्य=सत्य का निवास। बैल=मन। मार्गः=श्रात्मा। गोनि=शरीर । गोनि को वस्तु=ज्ञान। खेप=जीवन। दूसरा रूपक (ब॰ ६) नायक=शरीर। पाँच बनजारे=पाँच तत्व। पचीस बैल = पर्नास प्रकृतियाँ नव बहियाँ=नव द्वार। दस गोनि=दस इंद्रियाँ। बहत्तर कसावः शरीर के बहत्तर को ठे। मूल = श्रात्म तत्व। ब्याज=तृष्णा। सात स्त की गाँठ=सप्त धातु। भावनी (स्त्री)=कर्म। तीन जगातीः सतीगुण, रजोगुण श्रीर तमांगुण। टांडे की दस =इंद्रियों के दस दिशाएं द्वार। तीसरा रूपक (स० २०८)

दिन=श्रायु। चिताः=साधना । व्याजःकर्म-भोग। श्मशान=त्याग । सब लोग=संसार के संबंधी 1 पत्र (हुंडी) = ब्रह्म-ज्ञान। ६२ शूरवीर का रूपक (१६४) ६६ समुद्र का रूपक (स॰ ४०) शूरवोर=गुरु। समुद्र=गुर। बागः=शब्द का उपदेश। खारापन=क्रोध। भूमिः समत्व भाव से पूर्ण। पोखर=साधारण गुरु। छिद्र=ईश्वर के प्रति लगन। ६७ सरोवर का रूकप (स० १७०) ६३ संख्या का रूपक (स० ६१) सरोवर=ब्रह्म। एक=मन पालि=हृदय । दो=नेत्र। नीरः=विभूतियाँ। पीना = हृदय में धारण करना । चार=ग्रंत:करण। ६८ सर्पं का रूपक (स० ७६) छः=पट्शास्त्र । ६४ संदंधियों का रूपक (ग्रा० ६१) सपं=विरह। सासु--माया। मंत्र=युक्ति। ससुर=गुर। काटा हुन्नाः नाम का वियोगी। जेठः=ग्रसाध् । पागल=संसार से विरक्त। सन्वी सहेली:=कमेंद्रिया । ६६ सपिंगी का रूपक (श्रा १६) ननँदः जानेदिया । सर्पिणी=माया। देवरः=साधु पुरुष । बाप== त्रहंकार। निर्मल जल में पैटना=श्रातमा में मौ=प्रकृति । निवास करना। बड़ा भाई='सहज'। डसा जाने वाला=त्रिभुवन । प्रियतमः=ईश्वर। मारने वाला=सत्य को पहि-खी=ग्रात्मा। चानने वाला सेज=शरीर। ७० सवार का रूपक (ग०३१) ६४ सती का रूपक (स॰ ८४) सवारः=वेद-कतेब से ऋलग रहने सती=सत्यव्रती संत । वाला।

घोड़ा=विचार। मुहार=संयम। लगाम = नियम । जीन = समष्टि भाव। मार्ग = स्त्राकाश (ब्रह्म रंघ)। पाँवड़ा (रिकाब)=सहन। चाबुक = प्रम। ७१ इंडयोग का रूपक (रा० १०) पवन-पति होना=प्राणायाम। प्रवृत्तियों को रोक कर उलटना= प्रत्याहार। में गगन = ब्रह्म-रध्र श्राकाश प्रवेश। चक-बेध=षट चक्रों की सिद्धि। भुजंग कोवशीभूत करना = कुंड-लिनी। एकाकी राजा का सत्संग = ब्रह्मा-नुभृति । चंद्रद्वारा सूर्य का ग्रास=सहस्रदल कमल के चंद्र की सुधा से मूलाधार चक्र के सूर्य का विष-शोषगा। कुंभक=प्राणायाम में संस रोकना । श्रनहद वीणा=श्रनाहत नाद। दूसरा रूपक (भै॰ १०) शिव की पुरी=ब्रह्म-रंध्र।

मूलद्वार=मूलाधार चक्र । रवि=मूलाधार के स्रांतरर्गत सूर्य । चंद्र=सहस्रदल कमल स्थितचंद्र। पश्चिम द्वार=इडा नाड़ी। मेरदंड=मूलाधार चक्र से ऊपर स्थित मेरु-दंड । (इडा नाड़ी की) श्रोट=श्राजा चक्र। खिड़की=सहस्रदल कमल द्वार। दशम द्वार==ब्रह्म-रंघ। तीसरा रूपक (भै॰ १६) त्राम श्रीर दुर्गम गढ़ः सहस्र दल कमल। प्रकाश = ब्रह्म-ज्योति । विद्युल्लता=कुंडलिनी । बालगोविंद=ब्रह्म, श्रादि निरंजन भनकार=ग्रनाहत नाद। खंडल-मंडल = ब्रह्मांडों के अनेक समूह। त्रिश्र स्थान=सहस्रदल कमल के तीन भाग। तिश्र खंड=तीनों भागों के द्वार। कदली पुष्प=ग्रनाहद चक्र। धूप का प्रकाश = श्रात्म क्योति । नीचे श्रीर जपर का 🕽 र्महल । श्राकाश

मान सरोवर=ब्रह्मरंघ्र । ७५ हाथी का रूपक (स॰ ४८) द्वार=मुक्ति। स्नान करना=लीन होना। हाथी=मन। जापः=सोऽहम्। वर्ण अवर्ण रहित := प्रकृति से परे। दूसरा रूपक (स० २२४) कजली वन=शरीर। न टलने वाली ऋौर शूत्य ) 'सहज' में लीन रहने वाली राक्ति हाथी=मन। श्रंकुश=ज्ञान। चौथा रूपक (स० १४२) महावत=संत। गंगा=इडा नाड़ी। ७६ हीरे का रूनक (स॰ १४४) यमुना=पिंगला नाड़ी। संगमः सुषुम्णा नाड़ी। हीरा=ब्रह्म। शून्य का घाट=ग्राज्ञा-चक्र। हाट=संसार। विकना=मूल्य लेकर स्त्राध्यात्मिक मठ=विचार का केंद्रीभूत उपदेश देना। करना। बाट (रास्ता)=साधना-पथ । बेचने वाला=ग्रसंत। कौड़ी=सांसारिक त्र्याकर्षण । ७२ हरिया का रूनक (स॰ ४३) दूसरा रूपक (स॰ १६१) हरना=मनुष्य। हरा तालः संसार। ग्राधार-स्तंभ=ग्रनुभृत ज्ञान। लाख त्रहेरी=त्रसंख्य व्याधियाँ। हीरा=ब्रहा। ७३ हलदी चूने का रूपक (स० ४६) मानसरोवर≔हृदय । ख़रीदना=हृदयंगम करना। हलदो=गुर। चूना=शिष्य। तीसरा रूपक (स॰ १६२) वर्ण=जाति या रंग। हीग=हरि। ७४ हाँडी का रूपक (स॰ ७०) जौहरी=भक्त। काठ की हाँडी=शरीर। बाज़ार=सत्संग । पुनः चढ्ना=पुनः मनुष्य-योनि पारखी=सचा संत। पाना। साट (विकय)=श्रनुभव।

## २ उल्टबाँसी कोष

## [रागिनियों के क्रम से]

```
8
                                                    ∫ गुरु=शब्द ।
{ चेला=जीवात्मा ।
रागु गउड़ी १४
                                                     ∫ सिंह = ज्ञान ।
र्गाय≔वाणी ।
   ∫ दिध≕ब्रह्म ।
े नीर≕माया ।
   ∫ गधा≔कपटी गुरु या मन।
रेश्रंगूरी बेल≔ब्रह्म-ज्ञान।
                                                     ∫ मछली≕कु ंडलिनी ।
े तरुवर≔मेरु-दंड ।
                                                     ∫ कुत्ता≔श्रज्ञानी ।
े बिल्ली≕माया ।
   ∫ भैंस≔माया ।
    🕽 मुख रहित बछड़ा=ग्रज्ञान ।
                                                     ( पेड़=सुषुम्णाः नाड़ी ।
{ फल फून=चक्र श्रीर सहस्र-दलः
कमल ।
    ( भेड़≔वासना ।
{ लेले (बकरी का बचा)≔धार्मिक
     ग्रंथ ।
                                                       ्घोड़ा≕मन ।
्भेंस≕तामसी वृत्तियाँ ।
                       २
रागु श्रासा ६
                                                     ∫ बैल=पंच प्राण्।
    ∫ कीटी≕शरीर ।
े पर्वत≔त्र्यात्मा ।
                                                       गौन=स्वरूप सिद्धि
    ∫ कछुत्रा≔मंद त्र्यौर मूर्ख।
े कहना≔ज्ञान की बात।
                                                                        X
                                                   रागु सोरिं ६
       श्रंगार=श्राध्यात्मिक श्रनुराग।
     चंचल≔संसार के विषयों की
                                                     र्रकुं कुम≔इंद्रियै।
       स्रोर स्राकृष्ट ।
                                                     रे चदन=ग्रात्मा।
    ∫ उलूकी≔ग्रज्ञता ।
                                                     ∫ विना नेत्र≔श्रंतदि ।
    र् शब्दं सुनाना=उपदेश देना।
                                                      र् जगत≔मोह∙सृष्टि ।
                       ३
                                                      ∫ पुत्र=जीवात्मा ।
                                                       विता=परमात्मा।
 रागु श्रासा २२
                                                      ∫ विना स्थान के≔शूत्य ।
े नगर≕समस्त ब्रह्मांड ।
    ∫ पुत्र≕जीव ।
```

```
∫ याचक≔जीवात्मा ।
े दाता≔परमात्मा ।
                                                                      ( पैर≕सिद्धांत ।
( लात≔प्रहार ।
                                                                       मुख=कारण ।
हँसी=कार्य ।
                            પ્ર
रागु भैरड १४
                                                                      निद्राःः शांति ।
शयनः विश्राम ।
    ∫ सिंह≔मन ।
े वन≔शरीर I
                                                                       बर्तनः सत्य ।
दूधः जान की बात ।
  सियार=गुरु का शब्द ।

सिंह=मन ।

वनराजि=शरीर के षट्चक

जयी=माया के दंभ से पूर्ण ।

पराजित=संत (संसार से उदास।)
                                                                    ∫ स्तन≔वास्तिवकता ।
े गाय≕मोह-ममता ।
                                                                    ∫ पंथ≔ज्ञान ।
े माग≔संप्रदाय ।
                           ६
                                                                                            9
                                                               सलोक १६३
रागु बसंतु ३
                                                                       गूँगा≔ईश्वरीय विचार न कहने
वाला ।
बावरा≔ईश्वरीय ज्ञान कहने वाला
      स्त्री=माया।
स्वामी=ईश्वर (देवतास्त्री के
रूप।)
                                                                        बहरा=ईश्वरीय भजन न सुनने
     पुत्र=ग्रज्ञान ।
पिता=मन ।
तरलता रहित दूध=थोथा ज्ञान।
                                                                      वाला ।
कानः हरि-कीर्तन सुनने वाला।
                                                                      पैरवालाः—तीर्थाटन करने वाला।
पंगु—गुरु में स्थिर रहने वाला।
     ( पुत्र≔ग्रज्ञान ।
) माता≔माया ।
```

## ३. संख्या कीष

```
ब्रह्म [एक जोति एका मिली। (ग० ५५)]
9
    एक
                     [एक सु मित रित जानि मानि प्रभ ।(ग० ७४)]
                     किवल नामु जपहुरे प्रानी परहु एक की सरना।
                    (घ० २)
                    [इकु पुरखु समाइया । (सू० ५)]
                     [एको नाम बखानी। (के० ४)]
                    किहतु कबीरु सुनहु नर नरवै परहु एक की सरना।
                    (बिभा० २)]
            जीवातमा [भवर एकु पुहप रस बीधा । (रा० ६)]
               शरीर [बटूग्रा एक-ग्रा० ७]]
                    निगरी एकै। (के० ३]
                    [नायकु एकु। (ब॰ ६)]
                    [एक मसीति । भै० ४)]
                मन [एक मरंते। स० ६१)]
   दो पाप त्रौर पुर्य [पापु पुंनु दोउ निरवरई। (ग० ७५)]
                नेत्र [दुइ दुइ लोचन पेखा। (सो० ४)]
                    [दुइ मुए। (स० ६१)]
               त्रद्धर ('रा' त्रौर 'म') [ए दुइ त्रखर ना खिसहि। (स॰
                    १७१)]
                गुण (सत, रज, तम) [तीन जगाती करत रारि। (ब॰ ६)]
३ तीन
                    त्रिती आ तीने सम करि लिआवे (ग० ७६)]
               लोक (स्वर्ग, मत्यं, पाताल) [लोक त्रे । (ग० ७५)]
                    [तउ तीनि लोक की बातै कहै। (ग० ७५)]
                    [सोहागनि भवन त्रे लीस्रा (गौ॰ ८)]
         ३६
```

X

```
त्रिकुटी [भृकुटी के मध्य त्र्याज्ञा चक्र का स्थान) [त्रिकुटी
                 छुटै। (के०३)
            नाड़ी (इडा, पिंगला सुषुम्णा) [तीनि नदी तह त्रिकुटी माहि
                 (ग० ७७)]
            सहस्रदल कमल के स्थान जित्र ग्रसथान तीनि तिन्न खंडा
            (भै॰ १६)]
            देवता (ब्रह्मा, विष्णु महेश) तिनि देव एक संगि लाइ।
                 (ग० ७७)]
             वेद (ऋक, साम, अथर्वण, यजु) चािर वेद अर
चार
                 सिंम्रिति पुराना (ध०१)]
                 द्वितीत्रा मउले चारि बेद। (य० १)
                 [ श्ररिक उरिक कै पिच मूत्रा चारउ वेदहु माहि ।
                    (स० २३७)]
          ब्रहंकार [दोइ मरंते चार। (स॰ ६१)]
              युग (सत, त्रेता, द्वापर, किल) चिहु जुग ताड़ी लावै।
                    (স্থা০ ৩)]
              पद (सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य) चिउथे पद
                    महि जन की जिंदु। (गौ०४)]
                 चिउथे पद कउ जो नम चीन्है। (के॰ १)]
            दिशा (उत्तर, दित्त्ण, पूर्व, पश्चिम) [चहु दिस पसरित्रो
                    है जम जेवरा। (सो०१)]
            पदार्थ (स्रर्थ, धर्म, काम, मोत्त्) चारि पदारथ देत न बार।
                    (बि० ७)]
             तत्व (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, त्राकाश)
पाँच
                 [ पंच ततु मिलि दानु निवेरिह । (ग० ४६)]
                 [इहु मनु पंच तत को जीउ। ग० ७५]
                 [ पाँचै पंच तत बिसथार। ग० ७६ ]
```

```
[ पंच ततु की करि मिरगाणी । स्रा० ७]
      [पाँच उतत बराती । ऋा० २४]
      [ पंच ततु मिलि काया कीनी । गौ० ३]
      [ पंच ततु लै हिरदै राखहु। रा॰ ७]
      [ जब चूकै पंच धातु की रचना । मा० ४]
      [ पाँच पचीस मोह मद मतसर । भै॰ १७]
      िबनजार पाँच (व०३)]
इंद्रियाँ ( ग्रांख, नाक, कान, जीभ, त्वचा- जानेंद्रियाँ, हाथ,
      पैर, वाक्, मल-द्वार श्रौर मूत्र-द्वार-कर्मेन्द्रियाँ)
      [पाँच उ इंद्री नियह करई । ग० ७५]
      [ पंच चोर की जागौ रीति । ग० ७७]
      [ सुरखो पाँच उराग्वे सवै । ग० ७७]
      [पचा त मेरा संगु चुकाइ आ। आ०३]
      [ पंच मारि पावा तिल दाने । ऋग० ३]
      [ त्र्यासपास पंच जोगीस्रा बैठे । स्रा० ४]
      िकहत कबीर पंच जो चूरे। स्ना० ११]
      [ पाँचउ मुसि मुसला चिल्लावै । ऋा० १७]
      [ थाके पंच दूत सभ तसकर । ग्रा० १८]
      िकहत कबीर पंच को भगरा,
          भगरत जनमु गवाइत्रा । त्रा० २५]
       पाँच पलीतह कउ परबोधै। गौ० १०]
      [ भाखि लै पंचै हाइ सबूरी | भै० ४]
      [ माइस्रा महि कालु स्ररु पंच दूता। भै० १३]
      [पाँच उलरिका जारि कै रहै राम लिव लागि। स० ४२]
  प्राण (प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, समान)
      [पाँचनु सेर श्रदाई । ग० ५४]
      [ पंच पहरुत्रा दर महि रहते । ग० ७३]
```

```
[ मे पंच सैल सुख मानै । सो० ६]
                      [ पंच सिकदारा । सू० ४ ]
                      [ पंच क्रिसानवा भागि गए । सा० ७]
               तन्मात्र (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध)
                      जिह मुखि पांच उ श्रंम्रित खाए। ग० ३२]
                      पंच दूत ते ली खो छडाइ। ग० ४० ]
                  कर्म (यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ्ना, विद्या पढ़ाना,
Ę
    छ:
                            दान देना, दान लेना)
                      [पट नेम करि कोठड़ी बाँघी। ग० ७३]
                दर्शन ्योग, सांख्य, न्याय, वेदांत, पूर्व मीमांसा, उत्तर
                         मीमांसा)
                      चारि मरंतह छह मूए। स० ६१]
                      [पट दरसन संसे परे। स० २०२]
                 चक (मृलाधार, स्वाधिष्टान, मिण्पूर, श्रनाहत, विशुद्ध,
                        श्राजा)
                      [खांड़े छाडि नः। ग० ७५]
                      छिठि खंदु चक्रः। ग० ७३]
                दिशा (उत्तर, दित्त्ण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे)
                      ... छहूँ दिस धाइ। ग० ७६
                 यती (जैन परंपरा में ऋाविभूत छः यती)
                      [छित्रा जती माइत्रा के बंदा। भै० १३]
                  वार रिव, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि)
    सात
9
                      ...सात वार । ग० ७६
                 धातु (चर्म, रुधिर, मांस, मेद, ऋस्थि, मजा, वीर्य ।)
                      [सात सूत इनि मुंडीए खोए। वि० ४]
                      [सात सूत ...। ब० १]
                 धातु (उपयुक्त सात श्रीर केश)
    स्रार
5
```

[ब्रासटमी ब्रासट घातु की काइब्रा । ग० ७६] द्वार (दो त्राँख, दो कान, दो कान-रंध, मुख, मूत्र-द्वार, 3 नव मल-द्वार) [नउ घर देखि जु कामिनि भूली। ग० ७३] [कहत कबीर नवै घर मूसे । ग० ७३] [नउभी नवे दुत्रार कउ साधि। ग० ७६] निउ बहीत्रां...। व० १) [...नउ दरवाज़े...। के० ३] [सात सूत नव खंड...। ग०५४] द्रव्य (पृथ्वी, पानी, तेज, वायु, त्राकाश, काल, दिग्, त्रातमा, मन।) गिज नव...। ग० ५४] [नउ डाडी...। सू० ५] [नउ नाइक की भगति पछानै । गौ० १०] खंड (कुर, हिरएयमय, रम्यक, इला, हरि, केतुमाल, भद्राश्व, किन्नर, भारत) [नवौं खंड की प्रिथमी मागै | ऋा० ७] निधि (महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खवं) [ऐसा जोगी नउ निधि पावै। स्ना० ७] [रामु राजा नउ निधि मेरै। मै० २] नाथ (नाथ परंपरा में त्राविभूत नव नाथ) [नवै नाथ...। भै० १३] इंद्रिय द्वार (दो नेत्र, दो कान, दो नासा-लिद्र, मुख, मूत्र-द्वार, दस 30 मल द्वार ग्रौर ब्रह्म-र ध्र)

[मिरतक भये दसै बंद छुटै। स्त्रा० १८]

[एक मसीति दसै दरवाजे । मै० ४]

33

[दस गोनि...। ब० १] दिशा (चार दिशा, चार विदिशा, ऊपर श्रौर नीचे) दिह दिस घावा । ग० ७५] [दसमी दह दिस होई अनंद। ग० ७६] [ग्रापै दह दिस ग्राप चलावै। के० २] [दस दिस...। व० १] दशम द्वार (ब्रह्म-रेध्र) ि...दसवें ततु समाई । ग० ७३ [दसवें दुन्नारि कुंची जब दीजै। ग० ७५] [त्रिकुटी छुटै दसवा दरु खूल्है । के० ३] दस वायु प्राण, ग्रपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय) [दस गज...। ग०५४] [दस मुँसफ़ धावहिं। सू॰ ५] सूर्य (विवस्वान, ऋदमा, पूपा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, बारह विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम) [बारिस बारह उगवै सूर । ग० ७६] चक्र (त्रानाइत चक्र जिसमें बारह दल होते हैं। यह हृदय में स्थित रहता है।) [भवर एक पुहप रस बीधा बारह ले उर धरिस्रा। रा० ६] [दुत्रादस दल ऋम ग्रंतरि मंत । मै० १६] कांति (स्वर्ण की बारह कांतियाँ कड़ी जाती हैं।) [बाहरि कंचनु बारहा भातिर भरी भँगार । स॰ १४५] १२ चौदह लोक (सप्त लोक-भूलोक, भुवलोंक, स्वलोंक, महलोंक, जनलांक, तपलांक, सत्यलांक श्रौर सप्त द्वीप --

जंबू, शाक, कुश, क्रौंच, शाल्मल, मेद, पुष्कर)

[चउदश चउदह लोक मभारि । स॰ ७६] [भवन चतुरदस भाठी कीनी । रा॰ १]

१३ पंद्रह तिथि (प्रत्येक पत्त की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या श्रमा-वास्या तक की तिथियाँ)

[पंद्रह थिती सात वार। ग० ७६]

१४ सोलह चक्र (विशुद्ध चक्र जिसमें सोलह दल होते हैं।)
[सोलह मधे पवन भकोरित्रा। रा॰ ६]

१४ श्रहारह पुराण (ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्केडेय, श्रिव, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूमे, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड)

[दस स्राठ पुराण तीरथ रस की स्रा। गौ० ८]

१६ इक्कीस नाड़ियाँ (शरीर की इक्कीस मुख्य नाड़ियाँ जिनमें दस प्रधान हैं—इडा, पिगला, सुबुम्णा, गंधारी, हस्तजिह्वा, पुष्प, यशस्विनी, ऋलमबुश, कुहू, शंखिनी)
[गज नव गज दस, गज इकीस पुरीस्रा एक तनाई।

ग० ५४]

१७ चौबीस एकादशी (वर्ष भर की २४ एकादशियाँ-प्रत्येक मास में दो)
[ब्रह्ममन गित्रास करिह चडबीसा काजी मह रमजाना। विभा० २]

१८ पश्चीस प्रकृति (प्रत्येक तत्व की पाँच प्रकृतियाँ, इस प्रकार पश्चीस प्रकृतियाँ:—

त्राकाश—काम, कोघ, लोभ, मोह, भय।
वायु—दौड़ना, काँपना, लेटना, चलना,संकोच।
जल—ज्योति, स्वेद, रक्त, लार, मूत्र)।
त्रांत्र—प्यास, भूख, नींद, थकावट, त्रालस्य।
पृथ्वी—त्वचा, केश, माँस, नाड़ियाँ, त्रास्थि।
[पाँच पचीस मोह मद मतसर। भै०१७]

```
बिरध पचीसक । ब० १]
                दिन (मास के तीस दिन।)
   तीस
38
                     [मैले निसु बासुर दिन तीस । भै० ३]
                वर्ण (वर्णमाला के बावन श्रक्र।]
२० बावन
                     बावन ब्राह्यर लोक बैसभु कल्लु इनही माहि। ग० ७५]
                     बावन ऋखर सोधि कै हरि चरनी चितु लाइ। स॰
                        १७३]
                 नस (शरीर के भीतर नस जाल)
23
     साउ
                     [साठ सूत नव खंड...! ग० ५४]
                 तीर्थ (हिंदू धर्म-शास्त्र में श्रड़सठ तीर्थ माने गए हैं।)
     श्रद्सर
२२
                     [लउकी ग्राइसठ तीरथ न्हाई । सो॰ ८]
               काबा (मुसलमानी धर्म के अनुसार काबा सत्तर समके
२३
     सत्तर
                        गए हैं।)
                     [सतरि काया घट ही भीतरि । स्त्रा० १७]
                कोष्ठ (शरीर-विज्ञान के अनुसार शरीर के बहत्तर कोष्ठ)
38
      बहत्तर
                     [साठ सूत नव खंड बहतरि । ग० ५४]
                     [बदूवा एक बहतरि ऋाधारी । ऋा० ७]
                     [...बहतरि घरि...। सू० ५]
                     [कसन बहतरि । ब० १]
                सिद्ध (नाथ पंथ के ऋनुसार सिद्ध-संख्या)
     चौरासी
२४
                     [मिध चउरासीह माइत्रा महि खेला। भै० १३]
                     [खट दरसन संसे परे ऋम चउरासीह सिघ।स०२०२]
     यहाँ से श्रागे की संख्याएं काल्पनिक हैं।
     सात ज़हार सलार (सेनापित) [सतिर से सलार है जाके। भै० १५]
     सवा लाखं पैशंबर [सवा लाख पैकाबर जाके । भै॰ १५]
२८ चौरासीलाख दीवान (या ईश्वर भक्ति में पागल)
                     [चउरासी लाख फिरैं दीवाना । मै० १५]
```

```
२६ एक करोड़ सूर्य (कोटि सूर जाकै परगास । भै० २०]
  कैलास सिहत महादेव [कोटि महादेव ऋह कविलास । भै० २०]
                 दुर्गा [दुर्गा कोटि जाकै मरदनु करै। मै० २०]
                 ब्रह्मा ब्रिहमा कोटि वेद उचरे। भै० २०]
               चंद्रमा [कोटि चंद्रमे करहि चराक । भै० २०]
               नवग्रह [नवग्रह कोटि टांढे दरबार । भै० २०]
                 धर्म [धरम कोटि जाकै प्रतिहार । मै० २०]
                पवन [पवन कोटि च उबारे फिरहि । भै० २०]
              वासुकी [वासक कोटि सेज विसथरहि । भै० २०]
                समुद्र [समुंद कोटि जाके पानीहार । भै० २०]
                कुवेर [कोटि कमेर भरहि भंडार । मै० २०]
                 इंद्र [इंद्र कोटि जाके सेवा करिह । भै० २०]
                कला [कोटि कला खेलै गोपाल । भै० २०]
                 जग [कोटि जग जाकै दरबारि । भै० २०]
                गंधर्वं [गंध्रय कोटि करिह जैकार । भै० २०]
                विद्या [विदित्रा कोटि सभै गुन कहै। भै॰ २०]
      कंदपं (कामदेव) [कंद्रप कोटि जाकै लवै न धरिह । भै० २०]
     श्रद्वारह करोड़ रोमावली [रोमावलि कोटि श्रठारह भार । भै० २०]
30
     तेतीस करोड़ देवता [सुर तेतीसउ जेवहि पाक । भै० २०]
39
           खेलखाना (सेवक)
                     [तेतीस करोड़ी है खेलखाना । भै० १५]
     बावन करोड़ रोमावली [बावन कोटि जाकै रोमावली । भै० २०]
32
     छपन करोड़ खेलखासी (निजी कार्य-कर्ता)
३३
                     [छुप्पन कोटि जाके खेलखासी । भै० १५]
              प्रतिहार (सेवक)
                     [छपन कोटि जाकै प्रतिहार । भै० २०]
३४ श्रांसी करें। इंशेल [सेल जु कही त्रहि कोटि त्राठासी । मै० १५]
```

३५ एक सहस्र करे। इ. पुराणों की कथन-वार्ता [सहस कोटि बहु कहत पुरान। भै० २०]

३६ श्रनेक करे। लक्ष्ली (श्रमंख्य)
[कोटिक लखमी करें सीगार। मै०२०]
पाप श्रौर पुएय [कोटिक पाप पुंन बहु हिरइ। मै०२०]

## ४. शब्द-क्रोप

श्रंदाजा = चेष्टा, श्रनुमान । बि० ५ श्रंभ-थंभि = वह मंत्र-प्रयोग जिससे जल का प्रवाह या बरसना रोक दिया जाता है। ग० ५८ श्रंभै = जल के साथ। गो० ११ श्रंमुद्। = मुख रहित । ग० १४ अउहरी = अवहलना पूर्वक । गौ० ६ श्रकलिह = श्रक्त को या कला रहित (ईश्वर) को । ऋ।० १७ श्रकुल = कुल-रहित। ग० ७६ ऋखे पदु = अत्तय पद । ग० ७५ श्रचार = बुरा श्राचार । ग० ६ **শ্বजां**ई (শ্ৰ**॰** শ্বजाब)=(१) संकट या विपत्ति । भै० १२ (२) व्यर्थ । स० १७१ **श्रठ**साठ = श्रड्सठ (६८)। सो० ८ श्चर्तात=(था श्चर्ताता) ममय को जिसने जीत लिया है। ग० १८, ५२ श्रन = श्रन्यत्र । भै० ५ अनद बिनोदी = आनंद बिनोद से युक्त। HIO E श्रनाहद् बानी = श्रनाहत नाद् जो ब्रह्म-रंघ्र में निरन्तर होता रहना है। श्रा० ३१, विभा० ४ ं अनुदिन = प्रतिदिन । ग० ७६

श्रंजन=माया। ग०४६

त्रांतरे = बं च में । म० १५१

श्रपतह = मर्थादा रहित, पति रहित। ग्रं ३ ग्रपरस = ग्रह्नत । ग्र॰ २ त्र्यबरन=त्र्यवर्ण, जिसका कोई रंग न हो। भै० १६ र्यावरथा = व्यर्थ (वहाँ 'ग्र' निरर्थक है। मा० १ ग्रभग्रांत = ग्रभ्यंतर, भीतर । भै० १६ श्रभिउ=भय रहित। श्रा० १ त्रमलु=शाशनाधिकार । सू० ३ अरदास = निवेदन के साथ मेट । सू० ३ त्रारध = नीचे। ग० ७५ मै०, १६ श्रलेख=(१) जो लिखा नहीं जा सकता, निराकार ब्रह्म । रा० ११ (२) किसी काम का नहीं। आ० २६ अवगन = आवागमन । ग० ५२ श्रवभेरा= उलमन । ग० ७५ त्रवध=त्रवधि, त्रायु । सि० १ अवधू (अवधूत)=श्री रामानन्द के अनुयायी जो सांसारिकता से अलग थे। रा० २ अवलि=सर्व प्रथम, अव्वल। आ० १७, विभा० ३ श्रसत=श्रस्त। श्रा० १ अमिथर = स्थिर (यहाँ 'अ' व्यथे है।) मै० १६ श्रहिनिसि = दिनरात। ग० ७७

स्रहिरख=भोजन। स्रा० १६
स्रहोई=दिन-रात, सदैव। स० १०८
स्राखी=गढ़े को मिट्टी। सा० २२७
स्राखीस्रै=बोलना। ग० ५०, रा० २
स्रागिस्रा=साज्ञा। स्रा० १६
स्राछै=है। वि० १०
स्राडी=स्रडी हुई, रोकनेवाली। मै० १७
स्राठि=स्रोट, रत्ता, सहारा। स्रा० ३४
स्राथि=है। व० ५
स्रादित=स्रादित्य, रिववार। ग० ७७
स्रादेश=प्रगाम करने का एक प्रकार।
रा० ११

श्चाधारी = लक्ष्डी की टेक जो जोगी बैठ-कर हाथ पर लगाता है। श्चा० ७, वि० =

श्चान = टेक, मर्यादा । ग० ७७ श्चापा पद = श्चात्म-पद । श्चा० १ श्चाल जाल = उल्टा-सीधा । ब० ४ श्चाव = श्चायु, उमर । ध० २ श्चावनि जानी = श्चावागमन । ग० ६१

इंदु = इद्र । भै० ३ इकती आर = (इंग्ट्नियार) = ऋधिकार, ग० ६६ इकसर = एकाकी, अकले । सू० १ इताल = शीघ्र ही, अभी । स० १३८ इव = यह । विभा० १ इखलास (इखलाम) = वास्तिवक प्रेम । भै० ७ इफतरा = भूठा, कलंकह्म । ति० १

इतनकु=थोड़ा सा; जरासा। त्रा०३६

ईत=इतर, साधारण। सू० ३

उजू=मुसलमानी धार्मिक नियम जिसमें नमाज के पूर्व हाथ पैर धोते हैं। बिमा० ४ उदक कुंभु=जल में भरा हुआ घड़ा (शरीर) ग्रा० १ उदासी = संन्यासी, बीतरागी । ग० ५= उदित्रान=उद्यान, बगोचा। ग० ३६ उधारिस्रो= उद्धार किया। वि०४ उनमद = उन्माद। रा० २ उनमान = योग की एक मुद्रा जिसमें मन की प्रवृत्ति ऋंतमु खी ऋौर स्थिर हो जाती ह। ग०४६, ७५; रा० १० उनमान = अनुमान । स० १२१ उरकट कुरकट = भोज्य पदार्थों के टुकड़े उर्घ=ऊर्घ, ऊपर भै० १६। उर्ध पंक (ऊर्ध्व पंकज) सहस्रदल कमल गा ७७ उर्घहि=ऊपर। ग० ७५ उरवारि=(१) उद्घार करना या उठाना । ग० १६ (२) (त्र्यवार) नदी के इस पार का किनारा ग० ६१, ७६; गौ० न उत्तटो पवनु = प्रागायाम । के ० ३ उसट=ऊँट। भै० १३ उसति = स्तुति । के० १ उमारी (उपशाला)=सायबान, मकान के बग़ल की जगह। ग०६०

ऊखर=ऊसर। ध०३

ऊजरु= उजड़ा हुग्रा। स० १४ ऊन= निस्संतान, निकम्मा। सू० ३ ऊभा= खड़ा, चैतन्य। सो० १०

श्रोक = श्रजुली या समीप। सो० ६ श्रोड = श्रोट। भै० १० श्रोड = श्रांत तक। स० १५३ श्रोपांत = उत्पत्ति, जन्म। ग०४१ श्रोबरी = कोठरां। स० १३७ श्रोलै = श्रोट, श्राड । बि० १२

कंच्या फल=कच्चे फल। ग० ६ कंद्रप=कंद्रप, कामदेव। भै० २० कंनी=कर्गी, जोगियों के कान का ग्राम्-ष्णा। ग० ५३ कउरापनु=कड्वाहट। सी० द कतंव=मुगलमानों के धार्मिक ग्रंथ। ग० ३१; ग्रा० द; भै० १५ कदली पुरुप=केले का फूल। भै० १६ कद्री=मैलापन। भै० ४ कदे=कमी। ग० ७६ कपड़ केदारै=बस्रों से सजे हुए भन्नन। सं1० १ कमावहु=सिद्ध करो। रा० ७

कमावहु = सिद्ध करा। राज्य कमेर = कुबेर। भै० २० करकरा कासाह = रवेदार भुना हुआ श्राटा जिसमें शक्कर श्रीर मेवे पड़े रहते हैं। श्रा० १४; गौ० ११ करमु = कृपा। ति० १; स० ३२ करवत = काशी श्राद्धि पवित्र स्थानों में

भक्त लोग फल की आशा से अपने

को त्रारं से कटवा डालते थे। उम 'करवत लेना' कहते थे। आ० ३५ करारी = स्थिरता । ति० १ करीत्रा=क्गांधार। ग०६६ करोम=कृपालु। ति० १ क्लत = क्लत्र, स्त्री। भै० २ कलप = कर्मकांड । ग० ५३ कवला = कमला, लद्मी । ध० १ कवलु=ग्रास। गौं० ११ कवाद = मूर्ख, परिवार के लोग। त्रा० द कविता=(यहाँ कवि के अर्थ में) सो० १ कविलाम = कैलाम । भै० २० कममल=कल्मष, दीप, पाप । ग० ७७ क्सुंम = कुसुंभी, लाल रंग। ग० ५७ कसु=।खचा हुआ अकः। रा० १ कही = कही हुई बात । श्रा० १ कांठे=किनारे । स० १४२ कांब=कहीं, यांद । स० १३४ काई=पुराना हिमाब । स्० ५ काचे करवै = कच्चे घड़े में। सू० २ काछि कूछि = वस्रों से बहुत सुसजित। सो० ३ काजी = क्राज़ी, न्याय की व्यवस्था करने वाला। भै० ११ काठी = काष्ठ, लकड़ी। त्र्या० २ कान = मुनन वाला । स० १६३ कानी = मर्यादा। बि० १ कारगह = करघा। आ० ३६ कारवी = बधना, लोटा या घड़ा । स०२२२ कारा = विभाजक रेखा। ब० ७ कालबूत = इमारतका कचाभराव। ग० ५७ कासट = काष्ठ, लकडी। ग० ५६
कासु = ब्राकाश। मै० १६
काहो = कैमा। घ० ३
किंगुरी = जोगियों का सारगी की भाँति
एक बाजा। सि० २; ग० ५३; रा० ७
किरंत = कृत, कर्म बंधन। ग० ५०
किरंपन = कृपण। गौं० =
किलविख = मं मट। बिमा० १
कुंचर = कुँजर, हाथी। गौं० ४: मै० १३
कुमकु = प्राणायाम की वह किया जिनमं
साँस हृद्य में रोक कर रक्खी जाती
है। रा० १०

कुटवारी = कोटवारिगरी, सेवा । रा० ४ कुबज = कुब्जा, टेढ़ा-मेढ़ा। ग० २५ कुलफु (अ० कुफ्ल) = ताला। ग० ७३ कुहाड़ा = कुल्हाडा़। स० १३ कूँज = कुंज पद्मी। सा० १२३ केल = केलि, कड़ा। रा० ६ कोटरी = सहस्रदल कमल। रा० ४ कोटरे = शरीर। रा० ४ कोटरी = ब्रह्म-रध्र। रा० ४ कोथरी थेली। स० २२५

खंडल=खंड धारण करने वाले।
भै० १६
खट नम=सात्विक जीवन के छः नियम।
ग० ७३
खटाई=परीचा में ठहरे, स्थिर रहे।
ग० ७२
खटिश्रा=सुरचित किया। सू० ३
खपत=व्यय या नष्ट होना। ग० ७५

खबरि = (फा॰) महानुभृति, सुधि लेना । या० २६ खलक (खल्क)=पृष्टि। ति० १; विभा० ३ खलहलु = खलल होना, खराव होना। मै० १५ खसमु = स्वामी। ग० ६२ खिंस=मार कर। स० ७६ खाती = बढ़ई। गौं० ५ खालासे=(फ्रा॰ खालिस) शुद्ध, जिनमें किमा प्रकार का छल न हो। मो० ३ खालिक = खालिक, मृष्टिकत्ती । ति० १; वि० ३ खिथा = जोगियों का वाहरी वस्त्र। ग० ५३; त्रा० ७; वि० ८: स० ४७, ४८ खित्रप्रत = ख़िल्कत, सृष्टि । **भै० २०** खिरि या खिरत = नष्ट हो जाना। ग० ७५ खीए।=चीए। विभा० १ खीधा=खिथा, कंबल। मी० ११ र्खावा (सं० चीवन)= मतवालापन। के०ई खोर=चीर, दूध। मा० ६ खुघे = चुधित, भूखे। गौ० म खुसरैं (श्र॰ ख़ुसियः)=श्रंडकोष । ग० ४ खुहड़ी = छोटा कुआँ या सरावरी । ग० ५० खेड = खेल, क्रीड़ा। ग० १४ खेत=र्गा-चेत्र। मा० ६ खेवदु = महावत । स० २२४ खेलखासी=निजी कार्यकर्ता। भै० १५ खेह=धूल। स० १४७ बोद (खूँद)=लटपट चाल, पैर उठा कर जल्दा जल्दी चलना। के० ३ खोड़ि=षटचक । ग० ७५

ब्रह्म की सात्विक प्रवृत्तियों के ज्ञान की

श्रवस्था। ग० ७५

गंध्रव = गंधर्व । भै० २० गइ=गय, हाथी। स० ११२ गगरीत्रा फोरी = कपाल-किया की। ग०६० गजि=गर्जन कर। ग० ९५ गजी=मोटा कपड़ा। ग० ५४ गठीत्रा=गठरी। के० ६ गम=राम्ता, मार्ग या शक्ति। ग०७६; आ० ३१ गहर्गाच=मध्य में। स० १४२ गाहेरा=गहरा, वड़ा। सो०१ गहेली = पकड़ी गई, प्रसित हुई। ख्रा०२५ गाडर = भेड़। भै० १३ गित्रास=ग्यारस । बिभा० २ गुपती=गुप्त रूप से। गौ० ११ गुर गंमित = गुरु द्वारा चला हुआ या श्राचरित । ग० ७४; रा २ गुरमति = गुरु के सँदेश से युक्त।ग० १६; आ० २१ गुरमुखि = गुरु-शब्द, या गुरु से दीचित शिष्य । सो० ४; गौं० ६; ब० २ गुसल करदन बूद = स्नान किया था। ति०१ गे=गय, हाथी । स० १५६ गैव=(गैव) वह जो सामने न हो, परोत्त । आ० २६ गोद्री=गोंद्री, प्याज। आ० १६ गोर=क्रब्र, समाधि। स० १२७ गोसटे = गोष्ठी, बातचीत । स० २३२ गोसाई=संन्यासी संप्रदाय में गुरु या जितेंद्रिय। ऋ०३, ३०

घट पर्चै=शरीर की राजसिक श्रीर

घरहाई = घर नष्ट करने वाली। भगडालू स्त्री। ग० ५४ घररि = संपूरा रूप से। स० २५ घ।घरै = ऊपरी वस्त्र । स० ४७ घाल=(१) सौंदे की तौल से ऋधिक मिलने वाली वस्तु । घलुत्रा । सो० ६ (२) समीप । भै० १२ घीम = बड़ा चूहा, घूंम । त्रा० ६ घ्राउ=सुगंधि । ग० ५६ चउबारे=मकान के छत का कमरा जिसके चारो श्रोर दरवाजे हों। भै०२० चटारा = चमकीला (रत्न)। त्र्या० १६ चराक = चिराग, दीपक। भै० २० चर।विह = खाना खाते हैं। (वुरे ऋर्थ में) श्रा० २ चगमें = नंत्र के सामने । चावनु = चवैना, चना । गी० ६ चितामनि=वह मिएा जिसके संबंध में विश्वास ई कि उससे संपूर्ण कामनाएँ फलवती होती हैं। रा० = चितारै = चिंतन करता है । स० १२३ चिरगट=चीथड़ा या गुदड़ी। त्रा० १६ चिहनु=चिह्न। स० ५७

चीता=(हित) चितक। ग० १७

चीते=चित्रित किए। ग० २६

चीसा = चीत्कार । गौं० ४

चीथरा=फटा हुत्रा वस्त्र । ब० ८

चुङब्रा=चुँगा। मद उतारने का नल।

(यहाँ पिङ्गला नाड़ी।) ग०२
च्रेकै=नष्ट होती है। स्०४
च्रा=च्र्न, श्राटा। सो०११, ब० द
चोत्रा=कपूर, सुर्गान्धत द्रव्य। ग०११,१६
चोस=चुमन। रा०३
चोलना=लंबा वस्त्र। श्रा०६, २८

छनक = नूपुर कं बजन का शब्द। गौ० व छनहरी = नाचनेवाली, नर्त्तकी। गौं० व छीपहु = द्रजी या उसका काम। स० २१२ छूछ या छूछे = मिथ्या या सारहीन। श्रा० १६; रा० १ छोंक = छिद्र। स० ३५ छोर्छी = खाली। ग० ५४

जंतु या जंती = यंत्री (यहाँ शरीर ।) ग० =; म० १०३ जगाती = घाट पर कर वसूल करने वाले। ग० ४६; ब० ६ जब = जप। बि० ४ जम की खबरी = यह-यातना। बि० ६ जरद रू = (जर्द्रू) जिसका रंग पीला पड़ गया है, जो लाजित हो गया है। भै० १५

जलहरू=सागर। रा० ६
जलेता=जलनेवाली लकड़ी। रा० २
जालि=ज्वाला। मा० म
जाहिगा=नष्ट होगा। ग० ६७
जिंदु= ब्रात्मा। गैं० ४
जीवंत=जीवंतिनी लता जिसमें मीठा रस
भरा रहता है। सा० २३०

जुगादी = ऋांदि युग। स० १ जेवर्ग = रस्सां। ग० २०; स० ११७ जोई = स्त्री। ऋा० ६ जोगतगा = योग की सामग्री। ऋा० ७

भंख=भीकना, पछताना । स० ३२ भकोलन हार=मथानी । स० १८ भवकि ॥ उभार । स० ६७ भल=श्राग की लपट । ग० ४७ भीवर=धीवर । स० ४६ भुँगीश्रा=भोपड़ी । स० १५ भूरि=कृश, दुवल, दुःखी । स० १२६ भोलै=भटका देना । बि० १२

टहकेव=टसकाते हैं, सरकाते हैं। गौं०१९ टाँडो=बनजारे का सामान। ब०६ टोघन=विपत्ति। स०४६ टोप=शिरस्त्राण भै०१७

ठनगनु = हठ, नखरा। श्रा०४ ठाक = रुकावट। स० २३१ ठाकुरु = स्वामी। ग० ७० ठगा या ठेगा = डंडा। गू० १; स० ७८

डंक = डका, नगाड़ा। सो ४ डंडा = काठ की लकड़ी। बि० द डगमग = ग्रस्थिरता। ग० ६द डगरो = रास्ता। गौं० ५ डडीग्रा = डंडी, डोली ग० ५० डहकै = ठगता है। ग० ३ डांडे = दंडित किए गए। ग० ६द डाडी = दंड देनेवाले जमादार। सु० ७ डानउ (डांडा) = सीमा। रा० ४ डाल = टोकरा। त्रा० २ डिंम = त्राडंबर। मी० ३ डूँ = चिढ़ाने की ध्वनि। त्रा० ४ डोलनी = मटकी, छोटा डोल। म० १८

हेम=पत्थर। ब॰ प

तंतु = तंत्र। रा० ६ तंबोर=तांबूल। ग० १६ तग=तागा। त्रा० २ तडोर (ते डोर)=सूत्र महित, संचालन कर्ता। ग० १६ ततु = तत्व । ग० ७५ तना = त्रोर, संबंध में। ग० ७५ तनि=किंचत, जरा। रा०१ तपा या तपी = तपस्वी । ग० १ :; गौं० ५ तरासित्रा = संत्रस्त । ग० २० तरी = कपड़ों की पेटी। त्रा०१६ तरीकत = मुसलमानी धम-साधना की दूसरी स्थित। ग० ७५ तलका = नं चे का। त्रा० ७ तलब=पुकार, त्रावश्यकता। त्रा० १५ तसक्त=चोर। ग० ५८; गौ १० तांती=जुलाहे का राछ । आ० ३६ ताई=लिए। श्रा० ३० तागरी=जंजीर आ० १६ ताड़ी = त्राटक, भौंहों के मध्य में स्थिर दृष्टि । ग० ५६; त्रा० ७; रा० ७ तिसकार=तिरस्कार। स० १४०

तिसै = तृब्णा करता है। सू० ४ तुख=तुष, भूसी। स० २११ त्ठा = तुष्ट या संतुष्ट होकर । स० ५६ तुरी = तृरिया या तो इया, जुलाहे की हत्थी। गौं० ६ तुरे=तुरंग, घोड़ा भै० १३ तुलाई = दुलाई, रुई से भरी हुई दोहर सो० ११ त्र = त्र्यं, श्रानंद या मंगल का तुरही-नाद। ग० ७६; रा ६ तुला=तुल्य, ममान । गौं० २ तेलक 🗕 बाजीगर । गू० १ तेवर=तिहरा। भै० १७ तोह, तं।रै = वेग से चलाना । गौं० ४ त्रिकुटी संधि=दोनों भौंहों के बीच में त्राज्ञा-चक्र के मध्य । बि० ११ त्रिखि=प्यासी। गौं० ७ त्रिपलु = भूत, भविष्य, वर्तमान । ग० ५३ त्रीय=स्त्री। ग० ७५ त्रिय या त्रै=तीन । गौं० =: भै० १६

थांघी = स्थिर । स० ५१
थाइत्रा = स्थिर हुमा । स० १६
थापहु = स्थापित करते हो । मा० १
थामह = स्तंभ । ग० ७५
थानक = स्थान । ग० ७५
थारउ = तेरा । ग० ७५
थावर = स्थिर, शनि। ग० ७७
थूनी = स्थैर्य, विश्राम-स्थल । स० १६९

दगली = मोटे वस्त्र की बनी हुई ऋंगरखी। श्रा० ३ दगाई = प्राचीन काल में जलते हुए काठ या लोहे से शरीर कं किसी भाग पर दाग्र दिया जाता था। लोगों का विश्वास था कि ऐसा करने से प्रेत या दुःख-बाधा दूर हो जाती थी। रा० ४ दफतर=दफतर, चिट्ठा। सू० ५; स० १२७; स० १६६, २०० द्मामा=नगाड़ा। मा० ६, स० २२७ द्रगह=दरबार, कचहरी। सू० ३ दरमादे=थके हुए। बि० ७ दरहालु=श्रभी। सू० ३ दरि=द्वार पर । भै० २ दरोगु=भूठ। ति० १ दसत्रठ= ऋट्ठारह। गौं० ८ दसतगीरी (दस्तगीर)=विपत्ति के समय हाथ पकड़नेवाला । ति० १ दाइम = सदैव। ति० १ दाधे=विदग्ध, जले हुए। स० ४ दावै= ऋगिन । स० १६६ दिलासा = श्राश्वायन । श्रा० ३ दिवाजा=शासन। बि० ५ दिसटि = दृष्टि । सि॰ २ दी=से। सू०४ दीवटीं = दीपाधार । ग० ७७ दुंदर=द्वद्ग, विग्रह। भै॰ ११, १७ दुश्रादस दल = द्वादश दल श्रनाहत चक जो हृदय के पास स्थिति है। भै० १६ दुइपुर = दोनों लोक (इहलोक ऋौर पर-. लोक) रा० २

दुनी=दुनिया। सि० २ दुहकरि = दुष्कर, कठिन या तत्व खींचना ग० ७६ दुहा=दोनों। त्र्या० ३ दुहार्गान= ग्रभागिनी स्त्री। गौं ध दुहेरा=दुःसाध्य, कठिन । स्रा० ३० दूजै भाव = द्वविधा विचार । भै० १२ दूंशि = (देशज) दो पहाड़ों के बीच का स्थान। ग० ७५ दूधाधारी = दूध ही पर जिनके जीवन का श्राधार है। गौं० ११ देउ=देवता। ग० ७६ देवल=मंदिर, तीर्थ । स० १२६ दोजक=दोजल, नर्क। त्रा० १७; रा०५; बिभा० ४; स० २४२ दोवर=दुहरा। भै० १७ द्रगम=दुर्गम। भै० १६

धउलहर = महल। स० १५
धन = स्त्री। ग० ५०
धरनीधर = शेषनाग। मै० १६
धापे = (धापना) तृप्त होना, संतुष्ठ होना।
गौं०६
धुँधरावा = आग लगा दी, धुएँ से भर
दिया। आ ३३
धुरि= अटल, या प्रारंभ से अंत तक।
आ०२०
धूई = धूनी। आ०७
धू = धुव। बि०५

नउतन = नूतन, नवीन । ग० २

न उर्बात = नौबत, वैभव श्रीर मंगलसूचक बाद्य। के०६ नकटदे=नकटी। त्रा० ४ नटवट = नट की कीड़ा करने की गेंद, बटा। ग० ३३ नथनी=एकत्र कर, एक सूत्र में पिरो कर। ग० ७६ नदरि=भयरहित, निडर। आ० १०: मा० ३; भै० १५ ननकार=निषेध। रा० ६ नरजा= अप्रसन्न । वि० ५२ नरवै=श्रेष्ठ मनुष्य बिभा० २ नरू = नर। गौं० २ नलनी = मेमर के वृत्त की फली जो देखने में ऋत्यंत सुन्दर ऋरण वर्ण की रहती है किन्तु उसके भीतर रूई भरी रहती है। ग० ५७: मो० २ नाइ = नार, श्राग । स० १=६ नाई - लिए। विभा० २ नादी = जो अनाहत नाद में विश्वास रखते हैं। गी० ३ नार (अ०)= आग। ग० ६६ नारि = नरी जिसमें धामा लपेटा जाता है। गौं० ६ नारी=नर्ला। रः०२ नालि=लिए। स० २१३ नावगा=स्नान करना आ० ३७ निलिश्चर = निचिप्त, मुक्त या स्वतंत्र : ग० ७५ ्निखुटी = कम होना गौ० ६ निगुसाएं = क्रोध कर । स० ५१

निग्रह = रोकना। ग० ७५ निधान = वह स्थान जहाँ जीव ब्रह्म में लीन हो जाय । ग० ६३ निदग=निबल्त, श्रमागा। श्रा० २ निबही = सफत हुई। के० २ निबेरि = सुलभाना, निर्णाय करना । सु० ३ निमसे = निवास करता है। ग० ७५ निरंकार = आकार रहित। बिभा० ५ निरंजन = माया रहित ब्रह्म । बिभा० ३ निरवाई=निस्तार या छुटकारा पाना । ग० ७५ निर्वानी = जो वाणी से न कहा जा सके। बिभा० ५ निस्वारा = निवारण करो । ग० ७५ निरारा (री) = न्यारा, त्रालग । ग० ३१; निरालम = निरालंब। र'० ७ निरोध=योग कं श्रनुसार चित्त-वृत्ति की वह अवस्था जिसमें ध्यान शरीर और परमातमा दोनों की ऋोर रहता है। 110 V'4 निवरै = समीप। ग० ४७ निवै=मरना। ग० ७५ निरते = निरति या नृत्य । आ० १८ नींवा=नीम। रा० १२ नीठि नीठि = कठिनता से । ग० ७५ नीसाना = निशान, लच्य-ब्रेध। श्रा०७ 3 ०ाम नेवर = नूपुर । गौं० प नैनाह=नत्र की। स० ११८

पंखि=पत्ती। ग० ६४ पंचसैल = पंच प्राण जो पर्वत की भाँति स्थान-स्थान पर हैं। सो० ६ पंचे सबद = त्रारती में कहे जानेवाले शब्द। बिभा० ५ पखित्रारी = भगडा करनेवाली स्त्री। गौं० ७ पगरी (पॅवरी)= ख्योदी। बि॰ ६ पछम दुत्रारै=पृष्ट द्वार, (यहाँ सुषुम्गा नाड़ी।) भै० १० पछाना = पहिचाना । ग०३७ पटंतर = बराबरी में। स० १५६ पटंबर = पाटंबर, रेशमी वस्त्र । रा० ६ पट्गा=पट्टन, नंगर। स० २३ पटै लिखाइत्रा=श्रधिकार-पत्र लिखाया है, अधिकार से शासित हुए हैं। सो० ३ पद्दनसाल = पाठशाला । ब० ४ पतिर=पत्तल या पात्र। श्रा०४ पति=मर्यादा । गौं० ५ पतीश्रा=प्रतिज्ञा गौं ४ पती एो = विश्वास करना। आ० ३७ पतीना = विश्वास करना। गौ० ४ पत्रका=हाथ का श्राभूषगा। रा० ७ पद = मोत्त या निर्वाश । ग० ६५ परचै=परिचय, श्रभिज्ञान । गौं० १० परज (रि)=जलकर। ग०४१, ७५ पर ती=दूसरे की स्त्री। रा० न परतीत = तिश्वास । आ० ३५ परबोधै=समभावे। गौ० १० परमल=परिमल, सुगंधि। ग० १२

परल पगारा = प्राचीर का पलल (पत्थर्)। परवानु = प्रमाण । ग० ३ परविद्गार = परवरदिगार,ईश्वर ।स०१४० परापति (परापाती)=प्राप्ति । सो॰ १०; स० २३१ परारा=करैला। आ० १६ परिमित=बाहर का घेरा, चितिज ग० ५३ परेमानी = व्याकुलता, परेशानी । ति० १ पलघ=पलग । त्रा० १६ पलीतह=(फ्रा॰ पलीद) चालाक,(यहाँ इंद्रियाँ) गौं० १० पलीता = वह बत्ती जिससे तोप के रंजक में आग लगाई जाती है। ग० ४७; भै० १७ पलोसि=धोना । गौं० ६; रा० ४ 🕆 पवन 💳 प्रागायाम । त्र्या० ३१, बि० 🗗 पवीत या पवीता=पवित्र । ग० ४१; पहिति=दाल। स्रा० १४ पहीत्रा=पाहुन, त्रातिथि। गौ० म पांई पाइ = पैर पड़ते हैं। भै० १२ पांच नारद = पंच (नायक) नारद गौं० = पाई = फैले हुए ताने को कूँ ची से मौजना आ० ३६ पाकं पाक=पवित्रतम । ति० १ पाज (पाजस्य)=पार्श्व माग । ग० ३ पाटन = पट्टन, बड़ा नगर । के० ६; स० १५१ पान्हो=पानी। मा० ६

पालि = बाँध, मकान के सपीप की सीमा। स० १७० पावड़ै = जीन के दोनों श्रोर की रकाब। ग० ३१ पासारी (फ्रा॰ पासदार) = रत्तक। के॰ २ पासु=पाश। मा० प पाहू=पाहुन, मेहमान । ग० ५० पिंगल=पंगुल, लॅगड़ा। स० १६३ पिंड पर।इंगा = शरीर-रिच्नका । गौं० ७ पिंडु परै=गर्भ सहित होना। त्र्या० ३५ पिरंम=प्रेम। स० २३६, २४० पिर=प्रियतम । आ० ३० पुनी = पूर्ण हुई। स० २२१ पुरजा पुरजा दुकड़े-दुकड़े । मा॰ ६ पुरिवन पात = पुरइन का पत्ता। बि० १० पुरी आ = वस्त्र बुननं के पूर्व सूत का फैलाव। ग० ५४ पूँगरा=मूर्ख, निक्रम्मा। बिभा० २ पूँ छट = पूछ के। ब॰ म पूरै ताल=ताल पूर्ण हो, सम पर आवे। गौं० १० पेईग्रें (पे खिये)=देखी गई। श्रा० ३२ पेड=पान करो। रा० १ पेखन=तमाशा, दश्य। ग० ५६; बि० १; स० १७५ पैवकड़ें = पिता का घर, नहर । ग० ५० पैकाबर (पैग्नंबर)=मनुष्यों के पास ईश्वर का संदेश लानेवाला। भै० १५ पैज = प्रतिज्ञा। बि० ४ पैडा=रास्ता। के॰ २ पैसे या पैसीले = प्रवेश करे । ग० ७७:

रा० १० पोचनहारी=पोंछने या निचो**ड़नेवाली।** रा० १० पोटि=पोटली, गठरी। गौं०४

फंक=फाँक, द्कड़ा। ग० ७५ फन या फंनी = धूर्त । बि० ६; सा० ३ फबी=(फाब) शोभा प्राप्त करना। सो० ११ फर्राक= उछल कर। स० ६७ फ्ररमान= त्राज्ञा-पत्र । ग० ६६; सु० ३ फाहुरी = फावड़ी, जमीन साफ्त करने के लिए लोहे या काठ की वस्तु। श्राo ७ फिकर=ध्यान, चिंतन । ति० १ फुनि फुनि = बार बार, फिर फिर । रा॰ नः सा० ३७ फ़ुरमाई=ग्राज्ञा दी। स० १६७ फुरी=स्फुरित हुई। मा० ३ फूए फाल=फूल कर फफूद चढ़ना। गौं० ६ फेड़=फिर। श्रा० १ फोकट = व्यर्थ । भै० १२

बंतर = बंदर। भै० १३ बंद = बंधन, क़ैद। ग० ७५ बंदक = बाँधनेवाला। ग० ७५ बंदगी = भक्तिपूर्वक ईश्वर की वंदना। ग० ६६ बंदा = सेवक। ग० ७५ बंब = शब्द, हलचल। स० २२६ बखिस = बिंद्राश, स्ना। मा० ७ बग = बक, बगुला। सू० २

बचरहि=विचरते हुए। स॰ १२३ बजगारी = जिस पर वज्र गिरा हो, (एक गाली।) भै० १५ बजारी=व्यापारी। गौ० १० बटकबीज = वट का बीज। ग० ७५ बडानी=बड़ा, बली। बि० १ बनजित्रा=बाणिज्य, व्यापार किया। के० २ बनहर = वन के वृत्त । सा० १ बरकस=बरकत, लाभ । ग० ५४ बरतन = बरतना, उपभोग करना।मा०३ बरते = रहती है, निवास करती है। ध० २: भै० २० बर्ध=बैल। ब॰ ६ बलहर (बलाहर)=गाँव का वह कर्मचारी जो परोपकार में रत होकर दूसरों की सेवा में घूमता रहता है। गौं० ध बलुत्रा के घरुत्रा=बालु के घर । के० ४ बलेडा = छत की म्याल। ग० ४३ बसतु = वस्तु। रा० ४ बसाहिगा=वश चलेगा । मा० ११ बसेर।= निवास । आ० ३० बहित्राँ=गठरी। ब॰ ६ बहीर=भीर, या बहरे व्यक्ति। स० १६५ बहोरि=सम्हालना । स० २७ बाइ=वायु, हवा। ग० ७७ बाइस=कोवा। मा० १० बाछी श्रे = इच्छा या वांछा करना ग० ६३ बाभु= उलमाना । सो० ६; सू० २ बाड़ी=बगीचा, उपवन। रा० ७

बात इक कीनी=एक-बराबर किया। ग्रा० ३६ बादिह = व्यर्थ। स० ६४ बादु = अतिरिक्त, सिवाय। ति० १ बाधिमा = बँधा हुआ। आ० २५ वानी=दीप्ति, कांति। श्रा० १६ बद्उगा = कहूँगा, स्वीकार कहँगा। आ० व बार = (१) दर। बि०७ (२)द्वार स०६१ बारह बाट = नष्ट- श्रष्ट । स० २० बारहा=बारह कांति । स० १४५ वारिकु=बालक, छोटी उम्र का। श्रा॰ १२; गू० २ बाला जीउ = नन्हा सा जीवात्मा। सू० २ बावे= नाम, बायाँ। ग० ५१ बासक=वासुकी सर्प। भै० २० बाहउ बेही=(ढरकी के) छेद में डालता हूँ। गू० २ बाहज = वहिगेत, रहित। ग० ४४ बाहित्रा=मारा। स० १५७ बाहुरि = लौटकर । ध० ४ बिंदु=शुक्र। भै० ११ बिंब=रीठा । गौं० ६ विश्रासु= वेद व्यास । मार्व १ बिखिया=विषय-वासना। मा० २ बिखु बिगसै = विष का विकास करती है। गौं० ७ बिखै=विषय। स० १६० बिगराना=नष्ट हुन्ना। स्ना० १ बिगूती (बिगोर्ड)=(१) नष्ट हुई,विकृत हुई ग० ३२; ४१; सो १; ब० ५ (२) श्रसमंजस के सहित। ग० ६६ वि० ६ बिचखन = विलत्तु स, विचित्र । गौं० १०

बिडानु=पथ-भ्रष्ट । मा० ? बित = संपदा । के० ६ बिदर = विदुर जिन्होंने श्रीकृष्ण को साग-भाजी से संतुष्ट किया था। मा० ६ बिनठी = विनष्ट हुई। स० २२२ बिनाहु = विनाश । ५० ६३ बिपल वसत्र= त्रानेक वस्र। ग० ६७ बिबर्जित = वर्जित या रहित । के० १ बिभै=वैभव। ध० ४ बिरख=वृत्त । ग० ६४ बिलमावै=देर लगावे। ग० ७५ बिलल बिलात = बिलबिलाते । रा० ३ बिसटाला = बिसटी, बेगार । सू० ५ चिसथार = विस्तार । ग० ७५; ब०४ बिसमिल=घायल। विभा० ४ निसीश्चर=विषधर, सर्प। श्रा० २० विहुणा=रहित। त्रा० १ बीठुला=विट्रल (ब्रह्म)। बि०३ बीध। = बिंधकर। लीन होकर। सी० ११ बुइभु ज = भड़भूँ जा। ग० २५ बेगल (बेगर, वगैर)= ऋतिरिक्त सो। ४ बेढ़े (बेढ़िय्रो)= ग्रावरण मात्र, घिरे हुए कं० ४; स० १७४ बेदार=जागता हुत्रा। रा० १५ बेदी = जिनकी श्रास्था वेदों में है। सो०३ बेधी=वेदी (पर)। श्रा० ६ बैठ = (बेठ) पेठ, बाजार । ग० ५४ बैराग = बैरागी। ग० ६४ बैसंतरु = वैश्वानर, ऋग्नि । ऋा० २१ ब्रमादि = ब्रह्मादि । ब० ५ भंडारी = भंडार-गृह । के० २

भउ = संसार । रा० २ भठछार = भट्टी की धूल । स० १६५ भिंड=भट्ठी। स० १५ भरवामा = भरोमा, विश्वास । सा० ३ स० १३६ भवै (भँवै)=भ्रमित होता है। बि० म भॉडे = भंडार, संपत्ति । ग० ६८ भागा = (१) पात्र, बर्तन (यहां शरीर ।) श्रा० १६ (२) भागा (भग्र)=कहना । बिभा० १ भार = संख्या तक । भै० २० भावनी = स्त्री । ब॰ ६ भिला = भेला, पिंड। गौ० ४ भिसति = बहिश्त, स्वर्ग । त्र्या० १७; भै० १५: बिभा० ४ भीर=त्रार्पात्त। रा० ५; भै० १७ भुद्रांगा या भुजं = भुजंग, सर्प । श्रा० १५; T10 90 मेउ, भेव या भेदु=रहस्य। ग० ७५; गी। ७: ब० ४ मेला = भिड़े हुए। भै० १३ भै=भय। के० ३ मंजार = बिल्ली। ग०२ मंतु = मंत्र । रा० ६ भै० ५ मंदर = महल, शरीर । गौ० ५ मंदरीत्रा (मांदलु या मंदलु)=नगादा, वाजा। त्रा० ११,२८; सं० ११३ मंसु = मसि,स्याही । गौं ५ मउज = लहर। स० १२१ मउली=मरी। ब०१ मगनै = लीन होता है। ग० ५८

मजनु = मजन, स्नान । रा १०
मजन्स = सभा । भै० १५
मटी त्रा = मिट्टी के बर्तन । के० ६
मणी = वीर्य या अहं कार । आ० १७
मथाना = मथित करनेवाला । ग० ७४
मदन = मद का बहुवचन, कामदेव ।
रा० २

मधुकरी=भिज्ञा। स० १६८ मधे = मध्य में, बीच में। भै० १६ मना रहे = मन में त्रावे तो। ग० ७५ मनु जिशा = मन लगाकर । सू० ४ मरदन=(१) मर्दित किया हुत्रा या मर्द, पुरूष । ग० ६४; (२) सेवा । भै० २० मरमी = रहस्य का जाननेवाला। ग० ७५ मलता = मलीन । भै० ३ मसकीन = दीन, ऋकिंचन । ऋा० १७ मर्साट(मष्ट)=चुप रहना। गौं १ मसीति = मसजिद । भै० ४; विभा० २ महतउ=महतो, मुखिया। मा० ७ महीश्रा=में। गू० १ माजार = मार्जार, बिल्ली। भै० १३ माभा=मध्य। ग० ६६ माटा = मटकी, घड़ा। सो० ७ माडिश्रो = मंडित हुश्रा, संन्नद्ध हुश्रा। 3 ०ाम माता = मतवाला। बि॰ २ मानई = मनुष्य। स० १६५ मावासी = मवासी, गढ़पति । भै० १७ माहीत (माहित्र) मनुस्मृति के त्रानुशार एक ऋचा। ग० ७७ मित्राने = मध्य । ति० १

मिटवे = मिही के घड़े। गौं० प मिनी यें = लिपटती है। ग० ५४ मिरंम = मर्म, हृदयस्थल । स० १८२ मिरगाणी = एक प्रकार का लंबा तिलक। आ० ७ मिहरामति = कृपा। बिभा० २ मीरा = प्रधान या महान । त्र्या० १०; मै० ७ मुंजित = मूँज की मेखला पहने हुए। आ० ५ मुं डिन्नन = संन्यासियों । श्रा० ३३; वि०४ मुंडिग्रा=करघे का हत्था। गौं० ६ मुंडित = मुँडा हुन्ना। ग० ५१ मुंदा (या मुंदा) = मुद्रा, जोगियों के कान में पहिनने का स्फटिक कुंडल । ग० ५३: बि० ८, रा० ७ मुकलाई (मुकलाऊ)=मुक्त कराने या विदा कराने। ग० ५०; ब० ३ मुकाती = मुक्त की जानेवाली। ग० ४८ मुगधारी = मूखं। सा० २ मुचुमुचु = स्नांवत होकर। ग० २५ मुनारं = दीवाल की मुंडेर। म० १८४ मुलां (मुल्ला) = बहुत बड़ा विद्वान, शित्तक। भै० ४ मुसटी = मुब्टि, मुट्टी। ग० ५७ मुसि मुनि=(१) छिप-छिप कर । गू०२ मै॰ ४; (२) चुराकर । रा० १२; स० २० मुहली = मूसल । स॰ २११

मुहार = मुँह का बंधन । ग० ३१

मूका = त्रलग या दूर। सो० ६

मूसे = लुटे। ग० ७३ मेखुनी=मेखला, करधनी। मि० २ मेर=मेर, मेरदंड। के० ३ मैगलु=मतवाला हाथी। स०५८ मोकला = खुला। स० ५६ मोनि=(१) मौन,चुपचाप। आ० ५ (२) पिटारी। रा० ७ मोनी = जो जीवन पर्यंत मौन धारगा करते हैं। सो० ३ मोरी-(योग का) सूद्रम मार्ग। सो०१० रिण हतउ-युद्ध में मन्नद्ध होना। ग० ७५ रतबाई = ग्रहण वर्ण । ग० ७५ रबाबी—रबाव बाजा बजानेवाला श्रा०६ रमना=रमण करने योग्य,स्त्री : ब्रा०५ रलाइ=लीन कर लिया। ग० ४० र्लिया = रमण किया।सू० २ रवि = रमणा ग ७५; गौं० १ रवीजै= उचारण किया जाय या रमण किया जाय। ग० ६५ रसाइनु = वैद्यक के अनुसार वह ओषधि जो वृद्धावस्था श्रौर व्याधि का नाश करनेवाली है। मा० ६ रहमाना = कृपालु ईश्वर । भै० १५ राजास्रम=राजसी वृत्ति । सा० २ रादे= त्राराधना की । रा० ३ रासि=(त्रात्र) राशि । स० ६८ रिदै=हृदय में। ध० ३ रुंडित = शरीर के बालों से मुँदे हुए। ग० ५१ रूले= उलम गए सू० ३; भै० १२

रैनी = सुगंधित रेगु से सज्जित। घर २४ रोजा = मुसलमानों का उपवास । श्रा० २६ लंक् ह = लंगूर, पँछ । ब० २ लउग = लौंग । के० २ लट छूटी = केश-मुक्त । भै० २० लवो = लब्ध किया, प्राप्त किया।सो० ११ लबेरी = द्रधयुक्त । ब॰ ३ लसकर = सेना । भै० ११ लहंग दरीत्रा = त्राकाश गंगा। ति० १ लहंता भेद = पाने का रहस्य। ग० ७५ लगमात = लघु मात्र। म० १० लाजु = लेज, रस्सी।ग० १२, ५० लाहिन मेलउ = लाभ के लिए। रा० १ लाहा = लाम । स्रा० १५ लिखतु = (भाग्य) लेख। ग० ४० लिब = लगन या चाह। ग० ७५ लुंजित = जिनके शरीर के केश उखाइ लिए गए हैं। यह जैनियों में स्नातमा ताइना की एक रोति है। स्रा० ५ लुकट = जलती हुई लकड़ी। ग० ३२ लुके = भोलता है, प्राप्त कदता है। श्रा॰ १ लूठे = जले हुए। ब० ७ लूना = लवगा,नमक । सो० ११ लूबरा = लोवा, लोमड़ी । भै० १३ लेले = बकरी का बच्चा। ग० १४ लेवा-देई = व्यापार । वि० ६ रिजम (अ०रजञ्चत) = वापसपाना ।सू०५ लोइन = लोचन। मा० २;स० २३४, २३५ लोई = लोगो। घ० ३ लोचा = लोचारक नके। ग० १= लोचै=श्रमिलाषा करना। मा॰ = लोर = चंचल। श्रा० ६

लोरै = मुकाता है। ग० ७१ वटि = बाँट कर । गौं० ११ विद्याई = बड़ाई। ध० ४ वसा हबें = ठीक है। यह प्रयोग गीत के त्रांत में त्रालाप लोने के लिए किया गया है। मा० प वहारी=(गुज०) सहायता । ग० ५० संकुर। = संकीर्गा। स० ५८ संखम = चक्रवाक पत्ती । स० १२६ संगारी=साथी। बि॰ १ संचरै = जीवन प्राप्त करना। ग० ७५ संडै=भीर। ब०४ संध उरा = मिद्र रखने का लड़की का पात्र जो मती स्त्रियाँ मृत पति के माय चिता में जलते समय अपने साथ रखती हैं। ग० ६८; ७१ संधिक = सन्निपात रोग जिसमें रोगी बहुत बक-मक करता है। बि॰ ६

संपै=संपत्ति। ग० ६३; रा० दः भै० २
संमारि=सेवा। ग० ७५
सकति= शक्ति। रा० ९०
सगलत= ममिष्ट भाव। ग० ३९
सगलो= समस्त। ग० ६७
सचु= सुख ग०। ५६; के० ७
सठोरि= एकत्रित। मो० २
सद=सो। ग० २६
सदही= सदैव। रा० ३
सनाह= कवच, बख्तर। भै० ९७
सबदी= गुरु के शब्दों में विश्वास रखने

संपट = संपुटित होना या बंद होना। ग०

वाला। ग०५१, सो० ३ सचूरी = सब्र,धैर्य । भै० ४; य० १८५ सभतनु = सब प्रकार से। सो० ४ सभना=ममी जा। स० २२० समसरि=समान। बि० ३; मा० २ समाचरो=संचरित हुई। बि० ११ सयानप = चातुर्य । ग० ७५ सर्जीउ = मजीव। ग० ४५ सरधन=धन सहित । भै० ८ सरबंग= नवींग रूप से। स० १४८ सरसी=पूर्ण। ब०६ सरित्रो = पूर्णं हुन्ना। सो० ३ मरेवह=मरोवर की सू० ४ सलार = सेनापति । भै० १५ सह = साथ। ग० ७५ सहजु= त्रात्मा की त्रानंद त्रौर शांति से संपन्न चेतन शक्ति।सि०१; ग० २७, ७४; त्रा० १; सो० ७; ब० ६; बिभा० १ सहह (ऋ० महो,सहव)भूल,चूक । मा०८ साकत=शाक्त,शक्ति का उपासक। गौ०

७; भै० १२; स० ६३, १४३
साखा= सिद्धांत । स० ६६
साखित्रा=सहश । मा० ४
गामपाति=सामा, बटवारा । ग० ३
साट= विकय । स० १६२
साट=मारकर । गो० ४
साद=स्वाद । गो० ११
साथक्=जमीन का बिछौना । गो० ३
साबति=साबित, श्रखंड । स० १६५
साम=मित्रता, स्नेह । भै० १६
सामान=समान, एक रूप से। ग० ७६

सारउ=रचा करो। सू० ३ सारी=सृष्टि । स० १७६ सावका = सदैव । श्रा० २५ सासत्र = शास्त्र । आ० ३७ सामि गिरासि = चंद्रप्रहण । रा० ६ साहुर है = स्वामी के समीप। ग० ५० साहुरै=स्वामी को। त्र्या० ३२ सिम्निति = स्मृतियाँ । ध० १ सिकदारा (अ॰ सिक्तः) विश्वसनीय श्रौर जबर्दस्त रत्तक। सू० ५ सिङित्रा=सिंगा, मद उतारने का नल (यहाँ इडा नाड़ी) सि० २ सिङ्गी = सिंगी, जोगियों का तुरही की तरह सींग का बना हुआ बाजा। ग० ५३; रा० ७ सिमाइश्रा=श्राँच से गलाया। भै० १७ सिताब (शिताब)=शीघ्र । सू० ३ सिल=सिरा। भै० १० सिहरु=शहर, नगर । ति० १ सीउ=शिव। (ब्रह्म) ग० ७६ सुंन = शून्य, ब्रह्म-रंध्र जो सहस्रद्त कमल के भीतर है। ग० ४५, त्रा० १, बिमा०५ सुंनित=मुसलमानों की वह प्रथा जिसमें बालक की इंद्रिय का ऊपरी चमड़ा काटा जाता है। श्रा॰ ५ सुत्रादित = स्वाद के लिए। त्रा० २६ सुत्रानु (सूनु)=पुत्र । सि० १ सुइने = सोनं, स्वर्ण । ऋा० ६ सुक=शुकदेव। मा० १ सुकितु = सार्तिक जन; शुक्रवार । ग० ५७ सुखाली = सुखमय । त्रा० ३

सुतु = सुन्दर । श्रा० १८ सुपनंतरि = स्वप्न में भी। रा० = सुरखी (सुर्ख)= श्रहण वर्ण । ग० ७७ सुर्ति = त्रात्मा या त्रात्मा की न्नाध्या-त्मिक किरण। ग०३६ धुरही = सुर-हिय, हृदय में संगीत। ग० ७७ सुहेला (ले)=(१) संभ्रांत । सो॰ २; सू० ३ (२) पैनी। स० १८३ स्चा (ची)=शुद्ध, पवित्र (जूठे का उलटा) ब० ७; स० २०१ सूतकु = छूत। ग०४१ सूता=शयन किया। भै० १३ सेउ=शिव, ब्रह्म। गौं० ५ सेख=(रोख)पैगंबर मुहम्मद के वंशज। सेल=भाला। स० १८३ सेवरि = सेमल। रा० १२ सोग = शोक, दु:ख। ग० ५३,७५ सोभाही सैनाह=साधारण इशारे से ही सोक्ती गुरि=सरल युक्ति। ग० १४;भै०१० सोधउ=शुद्ध। मा० ५ सोहंसो = (सोऽहं) 'मैं वही हूँ' मंत्र का जाप। भै० १६ स्रब=सर्व, सब। बिभा० ३ स्रवणा = बिना तर्लता का। ब० ३ हंस=जीव। श्रा० ३१ हउमै = श्रहंकार,। ग० १०; भै० १६ हउवारी = मैं वारी जाती हूँ । श्रा० ३५ हकु=सत्य श्रीर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर । ति० १

हजूरि = किसी बड़े का सामीप्य। भै० ११ हिच = खींचकर। ग० ३१ हरनाखसु=हिरएयात्त । बि०४; ब०४ हिरइ=हरएा । भै०२० हलहर (इलधर) बैल । गौं ध हलाल = न्यायपूर्वक वध । बिभा ४ हवाई=तोप। भै० १७ हाक = हुँकार, ललकार । सू० ४ हाइंबै=ऊँचा घोष करक । श्रा० ३७ हाल=ईश्वरावेश । स० २३६ हासै = होगै = प्रसन्न होकर रेंकना। ग०१४ हाला=हाल, कैंफियत सू० ५

हिवधार = ५% की धारा। स० १६ हुरीत्रा=लात। ब० ३ हेरा=खाजने की। स० १८८ है या हैबर=श्रेष्ठ घोड़े। स०३७, ११२, 348 होरै=स्पर्धा के साथ या होड़ लगाकर करे। ग० ७१

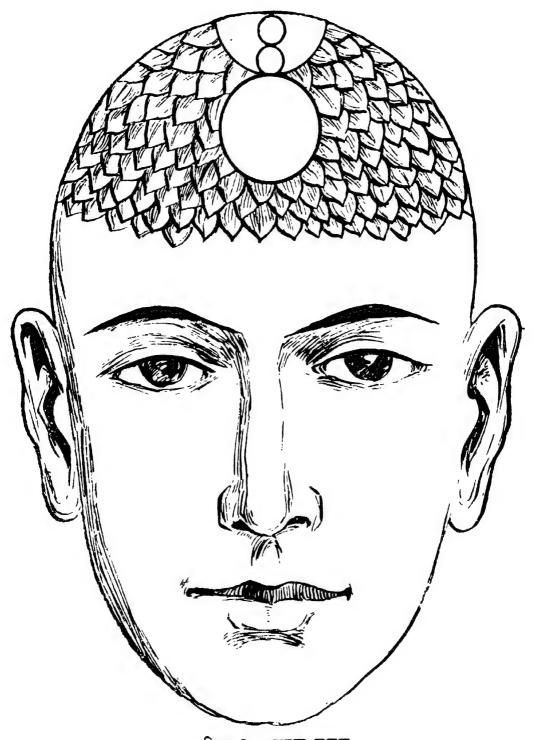

चित्र ३—सहस्र कमल

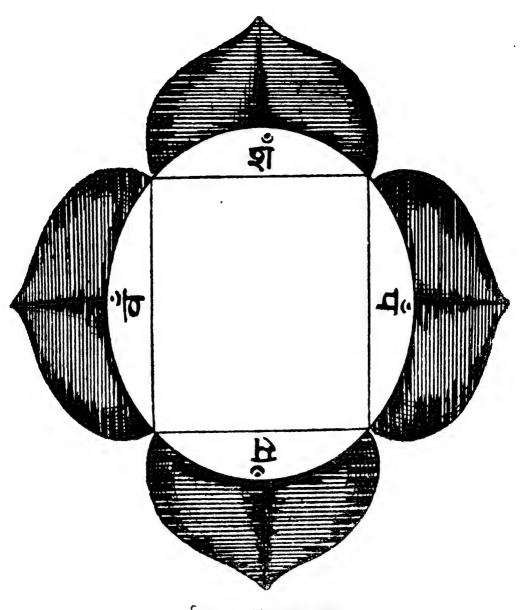

चित्र ४-- मूलाधार चक



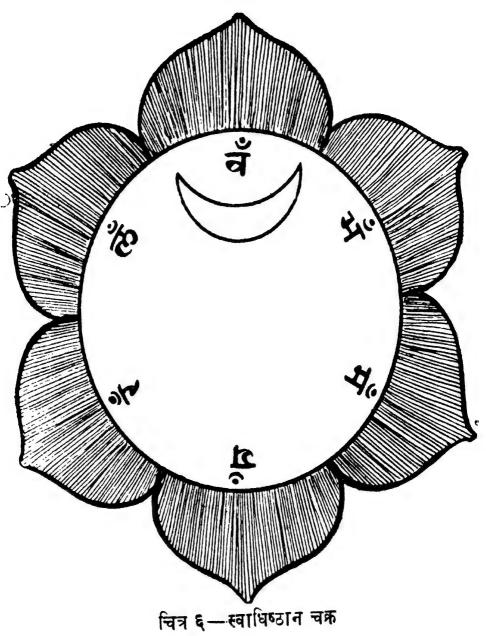

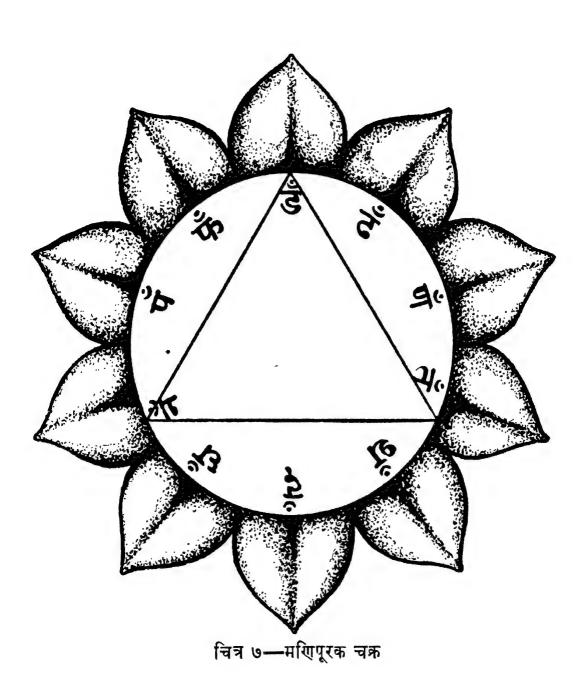

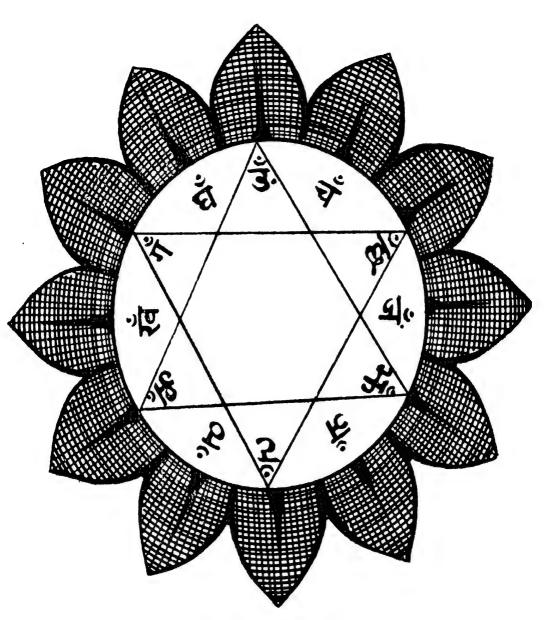

चित्र ८--ग्रनाहत चक्र

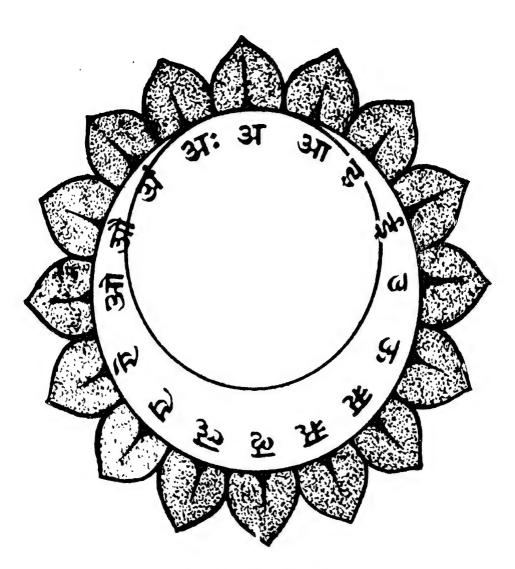

चित्र ६ — विशुद्ध चक्र

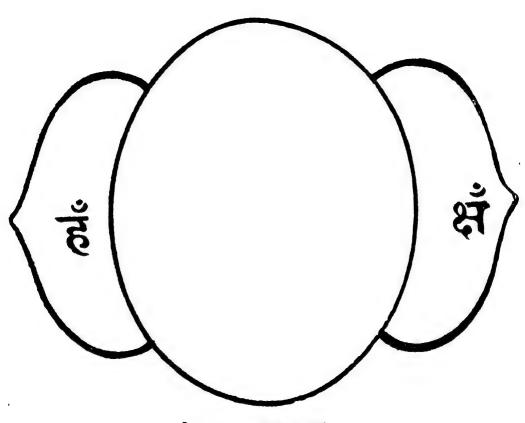

चित्र १०--ग्राज्ञा चक

मनु जाना

## गरिशिष्ट (घ)

## संत कबीर और कबीर ग्रंथावली के पद्यों की समानता

त्व

| संख्या संत कबीर               | राम  | वहा             | कबीर प्रथावली                   | राग                       | पदा -       | विवरस                                                          |
|-------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| १ तनु रैनी मनु पुनरिप         | आस   | सब्द्या<br>८ २४ | दुलहनीं गावहु मंगलचार ग         | तक्ष्य<br>गउ <i>ड</i> ि १ | ₹<br>*<br>* | 'संत कबीर' की पहली पंकि                                        |
| र पहिला पूत्र पिछे री माई     |      | 8               |                                 | 2                         | •           | 'कबीर ग्रंग्, की दूसरी पंक्ति है।<br>'संत कबीर' की पहली पंक्ति |
| श्जमते उलिटि भए है            | मउडी | 9<br>~          | श्रव हम सकल कुसल                | 2                         | ಸ್<br>~     | 'कनीर इं॰' की दूसरी पंक्ति है।<br>पहली दो पंक्तियाँ 'संत कनीर' |
| राम<br>४ देखी भाई ज्ञान की    | 6    | >o<br>~         | संती माई आई जान की              | 2                         | W or        | मं नहीं है।<br>'संत कबीर' में 'कबीर ग्रं० की                   |
| आहं आधा<br>भूजोजन परिमिति पर- | 56   | °               | आधार<br>१० चलन चलन सक्को कहत है | 2                         | >           | पाचवा आर छठा पाकथा<br>नहीं हैं।<br>संत कबीर' में 'कबीर ग्रं॰'  |

परिशिष्ट (घ)

w

संत कबीर २१८ संत कबीर की पहली पंक्ति 'संत कबीर' की पाँचवीं पंकि 'कबीर ग्रं०' की दूसरी पंक्ति है। के.बल 'जौतू ब्राहमण् ब्रह्मम्णी 'संत कबीर' की सातवीं तथा आठवीं पंक्तियाँ 'कबीर ग्रं॰' की पौचवीं तथा छठीं पंकियाँ जाइआ। वाली पंकि 'संत-कबीर' तथा 'क बीर ग्रं' दोनों में नहीं है और 'कवीर प्रं 'संत कबीर' में 'कबीर मंं' की 'क बीर ग्रं०' की दूसरी पंकि है। 'संत कबोर' की तीसरी पंक्ति किबीर ग्रंग की पहली पंकि है। पहली तीन पंक्तियाँ नहीं है। स्त कबीर में नहीं है। में मिलती है। 24 200 % W m गउड़ी 33 2 गडडी ३१ श्रपने बिचारि श्रमवारी ७ जो पें करता वर्ण ४२ भगरा एक नवेरी १ पांडे कौन कुमति ४ मुलां करि ब्यौ ४ पढ़ि ले काजी विभास गउड़ी मेरव माल 3 ८ पडीश्रा कवन कुमति ७ भगरा एकु निवेरहु देह मुहार लगामु ११ बेद कतेय कहह ह गरभ वास महि १० मनु करि मका

'संत कबीर' की तीसरी पंक्ति

9 W

5

१ बोलनां का कहिए

म्

१२ संतु मिलें किन्नु

'कबीर गं०' की पहली

'संत कर्नार' की तीसरी पंकि

250

3

र६ निरमल निरमल रांम

33

२० जो जन लेहि

१६ जाके हिर सा

'कबीर ग्रं' की पहली पंकि है।

गउडी

१४ रे मन तेरो कोइ

2

१५ मुख् मौगत दुख्

2

१६ कडनु को पूत्

कली

राम-

१३ गुडु करिगित्रानु

w

१७ चोआ चंदन मरदन

श्रासा

१८ सुतु अपराध करत

| <b>९२०</b>                                                   |                                                               |                                                              |                                                              | संत कर्य                                                    | रि                                                            |                                                                   |                                                              |                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 'संत कबीर' की पहली पंक्ति<br>'कबीर ग्रं०'की तीसरी पंक्ति है। | 'संत कशीर' की तीसरी पंक्ति<br>'कशीर ग्रं॰' की पहली पंक्ति है। | 'संत कवीर' की पहली पंक्ति<br>'कवीर ग्रं०'की तीसरी पंक्ति है। | 'संत कशीर' की पौचवीं पंकि<br>'कशीर ग्रं॰' की पहली पंक्ति है। | 'संत कवोर' की पहली पंक्ति<br>'कवीर ग्रं०' की तीसरी पंकि है। | 'संत कवीर' की पहली पंक्ति<br>'कवीर ग्रं०'की सातवीं पंक्ति है। | 'संत कन्नीर' की पहली पंक्ति<br>'कन्नीर ग्रंं' की तीसरी पंक्ति है। | 'संत कवीर' की पहली पंक्ति<br>'कवीर ग्रं॰' की चौथी पंक्ति है। | 'संत कवीर' की पहली पंक्ति<br>'कवीर ग्रं॰' की दसरी पंक्ति है। | 'संत कबीर' की पहली पंक्ति |
| m'<br>m'                                                     | 9<br>*                                                        | m,<br>m,                                                     | 8                                                            | 383                                                         | ۲<br>ک                                                        | 75                                                                | 26.3                                                         | الم<br>الم                                                   | 8                         |
| गडडी १३३                                                     | 2                                                             | राम- १६६<br>कलो                                              |                                                              | 6                                                           | ŝ                                                             | सोरिंठ २६४                                                        | •                                                            | એ <sup>(</sup><br>ત્ર                                        | 2                         |
| ८१ हरि बिन भरमि                                              | २ सब दुनीं संयांनी                                            | ६ अपव में जांस्सिनी                                          | रूप संज रहा ना                                               | १५ मेरी मेरी करतां                                          | ५ ताथे सिविये नारायसां                                        | ३ मन रे सर्यौ                                                     | १ मन रे आहर                                                  | १६ तहाँ जी राम                                               | ११ है हजूरि क्या          |
| गउडी ५१                                                      | मिला-<br>बल                                                   | राम-<br>कली                                                  | त्राता                                                       | 3                                                           | 2                                                             | सोरिंड                                                            | मा ह                                                         | म्र                                                          | 2                         |
| ११ जोगी कहहि जोगु                                            | २२ बिदिन्ना न परउ                                             | २३ तरवर एकु अनंत                                             | २४ सामु की दुखी                                              | र्भ बारह बरस बालपन                                          | २६ जोगी जती तपी                                               | २७ बेद पुरान सभै                                                  | रूट आकासि गगन पातालि                                         | २६ आगम दुगम                                                  | ३० सो मुलां जो            |

|                                                                                                                                |                                                                                                   | परिवि                                                         | शेष्ट (घ)                                                     |                                                               |                                                             |                                                          | <b>२२१</b> '                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 'कबीर ग्रं॰' की दूसरी पंक्ति है।<br>'संत कबीर' की पहली पंक्ति<br>'कबीर ग्रं॰' की तीसरी पंक्ति है।<br>'संत कबीर' की पहली पंक्ति | 'क्बरि ग्रं॰' की तीसरी पंक्त है।<br>'संत कवीर' की पहली पंक्ति<br>'कबीर ग्रं॰' की तीसरी पंक्ति है। | 'संत कवीर' और 'कवीर मंंंंंंं<br>के शब्दों में समानता नहीं है। | 'संत कवीर' की पहली पंक्ति<br>'कवीर ग्रं॰' की दूसरी पंक्ति है। | 'संत कशीर' की पहली पंक्ति<br>'कशीर ग्रं॰' की तीसरी पंक्ति है। | 'संत मबीर' की पहली पंक्ति<br>'कगीर ग्रं' की दसरा पंक्ति है। | भंत कवीर की पहली पक्ति<br>'कबीर अं॰' की तीसरी पंक्ति है। | दोनों की पौचवीं पंक्तियाँ<br>मिल हैं। |
| S W                                                                                                                            | m.<br>O                                                                                           | m<br>0                                                        | 9                                                             | め                                                             | m<br>11                                                     | e<br>U                                                   | 0                                     |
| मेल ३४८<br>" ३४६                                                                                                               | 2                                                                                                 | बिला- ३६२<br>बल                                               | 2                                                             | म स्प                                                         | 5                                                           | 2                                                        | धना- ४००<br>श्री                      |
| <ul><li>शक्यंदम्लि</li><li>१४ ऐसा ग्यांन विचारि</li></ul>                                                                      | २ रैनि गई मति                                                                                     | डी ७७ बार बार हरि                                             | ७ एक सुहागनि जात                                              | ४ नहीं छाड़ों बाग                                             | इ मेरे जैसे बनिज                                            | २ सब मिद्माते                                            | १ कहा नर गरब्सि                       |
| म् भ्                                                                                                                          | ॥ सही                                                                                             | गउदी                                                          | P. P.                                                         | म<br>उ                                                        | 3,                                                          | •                                                        | सरंग                                  |
| ३१ गुर सेवा ते<br>३२ जब लगु मेरो                                                                                               | ३३ थरहर कंपे बाला                                                                                 | ३४ बार बार हरि                                                | रेप लम्मु मरे तउ                                              | ३६ प्रहलाद पठाए                                               | ২৩ নাইকু দেকু                                               | रूप पंडित जन माते                                        | ३६ कहा नरगरबसि                        |

| 10 |
|----|
| 10 |
| E  |
| 5  |
| ~  |

|       |               |                        |                            | संत                         | कब        | ीर                     |             |     |           |               |                        |                            |              |               |
|-------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------------|-----|-----------|---------------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
|       | विवर्षा       | शब्दों में असमानता है। | 'संत-कबीर' की दूसरी पंक्ति | 'कबीर मं॰' की दूसरी पंकि से | मित्र है। | शब्दों में असमानता है। | 33          | 33  | 66        |               | 25                     | 33                         | 33           | 33            |
| साखो- | संख्या        | o<br>•~                | W                          |                             |           | ۵٠<br>۵٠               | 8           | ~   | (IF<br>@/ | بر<br>د       | <b>&gt;</b>            | (o)                        | m            | >><br>~       |
| -52%  | संख्या        | r                      | <b>ઝ</b>                   |                             |           | ಶ್                     | ਲੀ          | ಶ   | w         | 9             | <b>∞′</b><br><b>∞′</b> | <b>%</b> (%) <b>&gt; %</b> | <b>₩</b>     | 8             |
| ě     | कबीर प्रथावली | गुंगा ह्ववा            | त् त् करता                 |                             |           | कबीर सूता क्या         |             | 33  |           |               | रैणां दूर निछोहिया     |                            |              | कबीर कृता राम |
| सलोक- | संख्या        | er<br>W                | 300                        |                             |           | %<br>2                 | \$ 2 P      | 2 % | 223       | <b>≈</b><br>≽ | 8<br>8<br>8            | %<br>%<br>%                | 60           | ><br>9        |
|       | संत कबीर      |                        | र १ तू न करता              | ;<br>;                      |           | स्ता किञ्जा            | 33          |     | केसो केसो | लूटना हैत     | रैनाइर विछोरिआ         | गंग जमुन                   | मेरा सुफ महि | कूकर राम      |
|       | <b>.</b>      | कन्नोर                 | 33                         |                             |           | 33                     | 33          | 33  |           | 33            | 33                     | 3                          | 33           | 5             |
|       | संख्या        | •~                     | N                          |                             |           | m                      | <b>&gt;</b> | حر  | w         | 9             | เ                      | ω                          | 0            | o/<br>o/      |

ጾአ २०२ धरती श्ररू श्रममान ११ कबीर चंदन का १७४ संत न छाड़े संतई १८१ जिन्य कुछ जांएयां १६५ जिहि पैन्डे पंडित कबीर हरदी पीयरी जिनह किछू जिह मारगि हरदो पीऋरी संतु न छाड़े धरती श्रर

| शब्दों में असमानता है। | 23              | E C            | 33            | 33               | 33                  | 33              | £              | 33              | "                    | ,,                 | 33                   | 33                  | 22              | 33                      |                          | . 66                  | 33                | ~                       |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| W                      | ~               | 34             | 3             | w                | ٥٠<br>٥٠            | >><br>~         | >              | ~               | 43.<br>14.           | 9                  | m                    | •                   | w               | 9                       | R                        | m                     | 2                 | ~                       |
|                        | (34)            |                |               |                  |                     |                 |                |                 |                      |                    |                      |                     |                 |                         |                          |                       |                   |                         |
| w                      | <b>W</b>        | 3              | <b>10</b>     | >0<br>US         | 35                  | w               | w              | w               | <b>~</b>             | 9                  | ก                    | r<br>S              | Ŋ               | •                       | 9                        | 9                     | W                 | 9                       |
| १६६ दावै दाभस्य होत    | ६२ नां कुछ किया | ८१ सात समंद की |               | ६६ वैद मुवा रोगी | प्रश्निगुसांवां बहि | १४६ रोडा है रही | ८४ ऐसा कोई नां | २२ जिस मरने थें | न्त्र सती पुकारै सिल | २३० दाता तरबर द्या | १६२ हरि हीरा जन जौहर | ४६ लोग बिचारा नींदई | १६८ हम काये हैं | १६४ सतगुर सांचा स्रिवां | १२४ अंबर कुंजां कुरलियाँ | १२५ चकवी निक्कटी रैिए | ७६ बिरह भुवंगम तन | मङ १६४ एक अच्मां देखिया |
| २६ कबोर दावै दाभनु     | ना हम की आ      | सात समुंदहि    | मरता मरता जगु | बेदु मूत्रा      | निगुसाएँ बहि        | रोड़ा होइ       | श्रेसा को नही  | जिस मरने ते     | सती पुकारे           | दाता तरवह          | हरि हीरा जन          | लोगु कि निदै        | हज काबे         | सतिगुर सूरमे            | अंबर घनहरू               | चकई जउ                | बिरह भुयंतमु      | कबीरा एकु अचंभउ १४      |
| क्बोर                  | 2               | 2              | 2             | 33               | 2                   | 2               | 2              | 3               | ž                    | 33                 | 2                    | 33                  | 2               | č                       | 23                       | 33                    | 22                | 2                       |
| 38                     | 0               | av<br>m        | 8             | W.               | ><br>m              | W<br>SY         | m              | 9               | m<br>N               | a<br>S             | ° >                  | <b>~</b><br>≫       | °∕              | m' >                    | <b>&gt;</b>              | ₹<br>%                | w<br>>            | 9                       |

| Ŋ              | कवीः | ४८ कबीर भली भई   | 9<br>9<br><b>~</b> | १७७ मली मई जु | 'বো'              | ><br>~   | ្ត                   | शब्दों में असमानता है।   |
|----------------|------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------------------|--------------------------|
| ₩<br><b>%</b>  | 33   |                  | がひ                 | आता एक जु     | भ                 | ₩        | ۵٠<br>۵٠             | केवल प्रथम पंकि समान है। |
| ٥<br>حر        | 33   | गरबु न की जी अ   | W.                 |               | कबीर कहा गरबियौ   | 82       | o<br>•~              | शब्दों में असमानता है।   |
| م√<br>مر       | 2    | 33               | 9                  | 66            | £                 | ~<br>~   | <b>∞</b><br><b>∞</b> | . "                      |
| 8              | ?    | 23               | >                  | 33            | "                 | ~ ~      | ω                    | 23                       |
| <u>عر</u><br>س | 22   | हाड जरे          | m                  | हाड जलै ज्यूं | न ज्युं           | 22       | 117<br>02            | 33                       |
| ><br>*         | 33   | कवीर माइश्रा तजी | w<br>√             | माया त        | जी तौ             | jo<br>m  | ໑<br>~               | 33                       |
| が<br>が         | 3,   | जोरी कीए         | ಶ<br>ಭ<br>ಜ        |               | जोरी करि जियहै    | 8        | រ                    | "                        |
| 26<br>W        | 3    | ख्बु खाना        | るなり                | ख्य खांड है   | two               | ye<br>Mr | *<br>~               | 33                       |
| <b>ව</b><br>ර  | 33   | मारी मरज         | រ                  |               | मारी मरूं कुसंग   | 9 %      | >                    | "                        |
| พ<br>บ         | 22   | जैसी उपजै पेड़   | *<br>*             | जैसी ज        | जैसी उपजै पेड सुं | 9        | 9                    | 23                       |

## **अनुक्रमणिका**

## पद

| प्रथम पंक्ति                      | पुष्ठ संख्या | राग     | पद्य-संख्या |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|
| श्रगन न दहै पवनु नहीं सगने        | ६१           | गउड़ी   | ধন          |
| श्रगम द्रुगम गड़ि रचित्रो बास     | २२६          | भैरड    | 38          |
| श्रचरज एकु सुनहु रे पंडीश्रा      | २            | सिरी    | २           |
| श्रनभड किने न देखिया बैरागीग्रड़े | 386          | मारू    | 5           |
| श्रब मोकड भए राजा राम सहाई        | ४३           | गउड़ी   | 80          |
| श्रब मोहि जलत राम जलु पाइश्रा     | ३            | ,,      | 8           |
| श्रमलु सिरानो लेखा देना           | 388          | सूही    | ર           |
| भ्रवहु एकु मसीति बसतु है          | २४३          | विभास   | २           |
| श्रवतरि श्राइ कहा तुम कीना        | 180          | सृही    | 9           |
| श्रवर मूए किश्रा सोगु करीजे       | 38           | गउड़ी   | 92          |
| श्रवित श्रल ह नुरु उपाइश्रा       | 288          | विभास   | 3           |
| श्रसथावर जंगम कीट पतंगा           | 14           | गउड़ी   | 13          |
| श्रहिनिसि एक नाम जो जागे          | ३७           | "       | ३४          |
| श्रेसो श्रचरजु देखिश्रो कबीर      | 38           | ,,      | 18          |
| श्रेसो इहु संसार पेखना            | १४२          | बिलावलु | 3           |
| श्राकासि गगन पातालि गगनु है       | 188          | गौंड    | ३           |
| श्रापे पावक श्रापे पवना           | 34           | गउड़ी   | ३३          |
| श्रास पास घन तुरसी का बिरवा       | <b>Ę 8</b>   | "       | ६६          |
| इंद्रलोक सिव लोकहि जैबो           | 388          | धनासरी  | 8           |
| इकतु पतरि भरि उरकट कुरकट          | 88           | श्रासा  | 8           |

| इनि माइश्रा जगदीस गुसाई              | 9 6 0          | बिलावलु | 8             |
|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| इसु तन मन मधे मदन चोर                | २३४            | वसंतु   | ¥             |
| इहु धनु मेरे हरि के नाउ              | २०६            | भैरंड   | 3             |
| उदक समुंद सजल की साखिश्रा            | 987            | मारू    | 8             |
| उपजै निपजै निपजि समाई                | 33             | गउड़ी   | 99            |
| उलटत पावन चक्र खटु भेदे              | 40             | गउड़ी   | ४७            |
| उलिट जाति कुल दोऊ बिसारी             | २१२            | भैरउ    | "<br><b>'</b> |
| उसतति निंदा दोऊ विबर जित             | 200            | केदारा  | 9             |
| एक जोति एका मिली                     | <del>१</del> ८ | गउड़ी   | **            |
| एकु कोटि पंच सिकदारा                 | 949            | सूही    | ¥             |
| एकु सुन्रानु के घरि गावणा            | 9              | सिरी    | 9             |
| श्रोइ जु दीसहि श्रंबरि तारे          | 39             | गउड़ी   | 35            |
| श्रंतिर मैलु जे तीरथ नावै            | 320            | श्रासा  | ३७            |
| श्रंधकार सुखि कबहि न सोई है          | 90             | गउड़ी   | 5             |
| कउनु को पुतु पिता को का को           | ४२             | "       | ₹8            |
| कत नहीं ठउर मूलु कत लावउ             | २३             | **      | २१            |
| कवन काज सिरजे जग भीतरि               | १८३            | रामकली  | 5             |
| करवत भला न करवट तेरी                 | 924            | श्रासा  | ३४            |
| कहा नर गरबसि थोरी बात                | 238            | सारंग   | 9             |
| कहा सुत्रान कउ सिंग्निति सुनाए       | 990            | श्रासा  | २०            |
| काइम्रा कलालिन लाहिन मेलउ            | १७६            | रामकली  | 9             |
| काम क्रोध त्रिसना के लीने            | २०३            | केदारा  | 8             |
| कालबूत की इसतनी मन बउरा रे           | ६०             | गउड़ी   | 40            |
| काहू दीन्हे पाट पटंबर                | १०६            | श्रासा  | 98            |
| किन्रा जपु किन्रा तपु किन्ना गत पूजा | 5              | गउड़ी   | Ę             |
| किया पड़ी स्रे किस्रा गुनी स्रे      | १३६            | सोरि    | 9             |
| किउ लीजे गढु बंका भाई                | २२४            | भैरड    | 90            |
|                                      |                |         |               |

| श्रनुक्रमणि                             | का (पद)     |         | २२६ |
|-----------------------------------------|-------------|---------|-----|
| किनही बनजिश्रा कांसी ताबा               | २०१         | केदारा  | २   |
| कीड सिंगारु मिलन के ताई                 | 920         | श्रासा  | ३०  |
| कूटन सोई जु मन कड कूटै                  | 908         | गौंड    | 90  |
| कोऊ हरि समानि नही राजा                  | १४६         | बिलावलु | ¥   |
| कोटि सूर जाकै परगास                     | २२८         | भैरड    | २०  |
| कोरी को काहू मरमु न जानां               | १२६         | श्रासा  | ३६  |
| कंचन सिउ पाईश्रे नहीं तो लि             | २१          | गउड़ी   | 38  |
| खट नेम करि कोठड़ी बांधी                 | ७६          | "       | ७३  |
| खससु मरै तड नारि न रौवे                 | 900         | गोंड    | •   |
| गगन नगरि इक धूंद न बरखे                 | 305         | श्रासा  | 35  |
| गगिन रसाल चुन्ने मेरी भाठी              | 28          | गउड़ी   | २७  |
| गज नव गज दस गज इकीस                     | પૂહ         | ,,      | 48  |
| गज साढे तै तै घोतीन्ना।                 | 83          | श्रासा  | 2   |
| गरभ वास महि कुलु नही जाती               | 8           | गउड़ी   | G   |
| गुड़ु करि गित्रानु धित्रानु करि महुत्रा | 200         | रामकली  | २   |
| गुर चरण लागि हम बिनवता                  | 03          | श्रासा  | 9   |
| गुर सेवा ते भगति कमाई                   | 218         | भैरड    | 3   |
| ब्रिहि सोभा जाकै रे नाहि                | 909         | गौंड    | 5   |
| ग्रिहु तजि बनखंड जाईश्रे                | 148         | बिलावलु | 3   |
| गंग गुसाइनि गहिर गंभीर                  | २२ <i>४</i> | भैरड    | 35  |
| गंगा के संग सलिता बिगरी                 | 290         | "       | *   |
| चरन कमल जा कै रिदे बर्साह               | १६३         | बिलावलु | 92  |
| चारि दिन श्रपनी नडबति चले बजाइ          | २०५         | केदारा  | ६   |
| चारि पाव दुइ सिंग गुंग मुख              | १२८         | गूजरी   | 9   |
| चोश्रा चंदन मरदन श्रंगा                 | 35          | गउड़ी   | 38  |
| चंदु सूरज दुइ जोति सरूपु                | 350         | रामकली  | 33  |
| जड तुम्ह मोकड दूरि करत हड               | 983         | मारू    | Ł   |
| 36                                      |             |         |     |

## संत कबीर

| _                             |      |         |      |
|-------------------------------|------|---------|------|
| जंड में रूप कीए बहुतेरे       | 335  | श्रासा  | २८   |
| जिंग जीवनु श्रेंसा सुपनं जैसा | 999  | "       | २७   |
| जनम मरन का अगु गङ्त्रा        | १६२  | बिलावलु | 33   |
| जब जरीके सब होइ भसम तनु       | 131  | सोरि    | २    |
| जब लगु तेलु दीवे मुखि बाती    | 33   | श्रासा  | 8    |
| जब लगु मेरी मेरी करे          | २२१  | भैरड    | 18   |
| जब हम एको एक करि जानिश्रा     | *    | गउड़ी   | ર    |
| जम ते उन्हटि भए हैं राम       | 18   | "       | 90   |
| जल महि मीन नाइग्रा के वेधे    | २१६  | भैरड    | १३   |
| जिलि है स्तक थल है स्तकु      | 88   | ग्डडी   | 83   |
| जह कहु अहा तहा कित्रु नाही    | **   | ,,      | 43   |
| जाके निगम दूध के ठाटा         | 138  | सोरिंड  | *    |
| जाकै हिर सा ठाकुरु भाई        | 28   | गउडी    | २२   |
| जिंड किंप के कर मुसिट चनन की  | ६२   | "       | *8   |
| जिउ जल छं। ड बाहरि भइयो मीना  | , 90 | गउडी    | 14   |
| जिनि गड़ कोट कीए कंचन के      | 188  | मारू    | ६    |
| जिह कुलि पृत न गिश्रान बीचारी | २७   | गउडी    | २४   |
| जिह वाभु न जीग्रा जाई         | १३४  | सोरिंड  | ६    |
| जिह मरने सभु जगतु तरासिन्ना   | २२   | गउडी    | २०   |
| जिह मुखि बेदु गाइत्री निकसै   | 150  | रामकली  | ¥    |
| जिह मुखि पांचउ श्रंम्रित खाए  | ३४   | गउडी    | ३२   |
| जिहि सिमानि होइ मुकति दुश्रार | १८४  | रामकली  | 8    |
| जिहि सिरि राचि रचि वाधत पाग   | ३७   | गउडी    | ३४   |
| जीवत पितर न माने कोऊ          | 8=   | ,,      | ४४   |
| जीवत मरे मरे फुनि जीवै        | 88   | "       | ४६   |
| जेते जतन करत ते झूबे          | 48   | "       | ५्र६ |
| जैसे मंदर महि बलहर न ठाहरै    | १७३  | गौंड    | 8    |
|                               |      |         |      |

| जो जन परिमति परमनु जाना         | 92           | गउरी     | 90         |
|---------------------------------|--------------|----------|------------|
| जो जनु लेहि खसम का नाउ          | २८           | ,,       | २६         |
| जो जनुभाउभगति कङ्कृ जानै        | १४३          | घनासरी   | ર          |
| जो पाथर कड कहते देव             | २१८          | भैरउ     | 92         |
| जोइ खसमु है जाइग्रा             | २३२          | बसंतु    | ર          |
| जोगी कहाह जोगु भल मीठा          | 48           | गउडी     | <b>५</b> १ |
| जांगी जती तपी संनित्रासी        | <b>\$</b> \$ | ग्रासा   | ¥          |
| जोति की जाति जाति की जाती       | 99           | गउडी     | 8          |
| जोति छाडि जड जउ महि श्राइग्रो   | ६४           | ,,       | ६२         |
| मगरा एकु नियरहु राम             | ४४           | ,,       | 85         |
| टेढी पाग टेढे चले लागे बीरे खान | २०४          | केदारा   | ¥          |
| डंडा मुंदा खिथा ग्राधारी        | 348          | बिलावलु  | 5          |
| तनु रैनी मनु पुनरिं करिहड       | 118          | श्रासा   | २४         |
| तरवर एकु ग्रनंत डार साखा        | 959          | रामकली   | ધ્         |
| तह पावस सिंधु धूप नहीं छुहीस्रा | 49           | गउडी     | ४८         |
| तूं मेरो मेरु परवतु सुत्रामी    | 905          | रामकली   | ર          |
| तूर तागे निखुरी पानि            | १६६          | गोंड     | ६          |
| थरहर कंपै वाला जीड              | 182          | सूही     | ?          |
| थाके नैन स्नवन सुनि थाके        | 140          | ,,       | 8          |
| दरमादं ठाढे दरबारि              | 945          | बिलावलु  | 9          |
| दिन ते पहर पहर ते घरीत्रां      | 385          | धनासरी   | २          |
| दीनु बिसारिश्रो रे दिवाने       | 385          | रामकली   | 30         |
| दुइ दुइ लोचन पेला               | १३३          | सोरिंड   | 8          |
| दुनीत्रा हुसीत्रार बेदार जागत   | 355          | राभक्रली | 35         |
| दंइ मुहार लगामु पहिरावड         | ३३           | गउडी     | ३१         |
| देखो भाई ज्ञान की श्राई श्रांघी | ४६           | "        | ४३         |
| दृही गावा जीउ घर महतउ           | 984          | मारू     | ૭          |
| •                               |              |          |            |

| भंनु गुपाल भंनु गुरदेव          | १७४        | गोंड    | 33         |
|---------------------------------|------------|---------|------------|
| नगन फिरत जो पाइश्रे जोगु        | Ę          | गउडी    | 8          |
| नरू मरे नरु कामि न श्रावे       | 984        | गौंड    | २          |
| ना इहु मानसु ना इहु देउ         | 985        | ,,      | ¥          |
| ना मैं जोग धियान चितु लाइग्रा   | ३६         | गटडी    | ३४         |
| नाइकु एकु बनजारे पांच           | २३६        | बसंतु   | ६          |
| नांगे श्रावनु नांगे जाना        | २०७        | भैरउ    | ₹`         |
| नित उठि कारी गागरि ग्रानै       | 944        | बिलावलु | 8          |
| निरधन श्रादरु कोई न देइ         | २१३        | भैरउ    | 5          |
| निंद्ड निंद्ड मो कड बोगु निंद्ड | 98         | गउडी    | 99         |
| पडीश्रा कवन कुमित तुम लागे      | 328        | मारू    | 9          |
| पहिला पुतु विद्ये री माई        | 992        | ग्रासा  | २२         |
| पहिली करूपि कुजाति कुलखनी       | 125        | ग्रासा  | ३२         |
| पाती तारे मालिनी पाती पाती जीड  | 308        | ,,      | 38         |
| पानी मैला माटी गोरी             | ६३         | गउडी    | ६०         |
| पापु पुंनु दुइ बैल बिसाहे       | ४२         | "       | 88         |
| पिंडि मुग्ने जीउ किह घरि जाता   | ₹0         | ,,      | 95         |
| पेवकड़े दिन चारि है             | <b>५३</b>  | "       | ४०         |
| पंडित जन माते पढ़ि-पुरान        | २३१        | बसंतु   | २          |
| पंथु निहारै कामनी               | ६¤         | गउडी    | ६४         |
| पंद्रह थिती सात बार             | 28         | ,,      | ७६         |
| प्रहलाद पठाए पड्नसाल            | २३३        | बसंतु   | ¥          |
| फीलु रबाबी बलदु पखावज           | <b>६</b> ६ | त्रासा  | ६          |
| फ़ुरमानु तेरा सिरै ऊपरि         | ७२         | गउडी    | ६ <b>8</b> |
| बदूग्रा एकु बहतरि श्राधारी      | 89         | श्रासा  | ৩          |
| बनहिं बसे किउ पाईश्रे           | 980        | मारू    | २          |
| बहु परपंच करि परधनु लिश्रावै    | १३८        | सोरिं   | 3          |
|                                 |            |         |            |

| त्रपुकमिश्यका (पद)                    |      |          | २३३ |
|---------------------------------------|------|----------|-----|
| बाती सूकी तेलु निख्टा                 | 909  | श्रासा   | 9 9 |
| बापि दिलासा मेरी कीन्हा               | 83   | ,,       | 3.  |
| बार बार हिर के गुन गावड               | 50   | गउदी     | 99  |
| बारह बरस बालपन बीते                   | 904  | श्रासा   | 94  |
| बावन श्रहर लोक त्रे                   | 95   | गउही     | 40  |
| बिखिया बियापिया सगत संसारू            | २६   | "        | २४  |
| बिदिश्रा न परउ बादु नही जानउ          | १४३  | बिलावलु  | ₹   |
| बिनु सत सती होइ कैसे नारि             | २४   | गउडी     | २३  |
| बिपल वसत्र केते हैं पहिरे             | 90   | "        | ६७  |
| बिंदु ते जिनि पिंडु कीश्रा            | १ १३ | त्र्रासा | २३  |
| बुत पूजि एजि हिंदू मूए                | 930  | सोरि     | 3   |
| बेद कतेब इफतरा भाई                    | 988  | तिलंग    | 3.  |
| बेद कतेब कहरु मत सूठे                 | २४४  | विभास    | 8   |
| बेद की पुत्री िम्निति भारे            | ३२   | गउडी     | ३०  |
| बंद पुरान सभे मत सुनि के              | १३२  | सोरि     | 3   |
| दंधिच बंधनु पाइग्रा                   | १८६  | रामकली   | 90  |
| भुजा बांधि भिला करि डारिश्रो          | १६७  | गौंड     | 8   |
| भूखे भगति न कीजै                      | 380  | सोरि     | 99  |
| मउली धरती मउलिया श्रकासु              | २३०  | बसंतु    | 9   |
| माधड जल की पियास न जाइ                | 8    | गउडी     | २   |
| मन का सुभाउ मनहि बिश्रापी             | ३०   | ,,       | २८  |
| मन रे छाडहु भरमु प्रगटु होइ नाचहु     | 9    | "        | ६८  |
| मनु करि मका किबला करि दही             | 308  | भैरड     | 8   |
| मरन जीवन की संका नासी                 | २४२  | विभास    | 9   |
| माई मोहि श्रवरु न जानिश्रो श्राना नां | 99   | गउडी     | 98  |
| माता जूडी पिता भी जूडा                | २३७  | बहंतु    | •   |
| माथे तिबकु हथि माला बाना              | २११  | भैरड     | ६   |

| मुसि मुसि रोवै कबीर की माई             | 978   | गूजरी ।  | २          |
|----------------------------------------|-------|----------|------------|
| मुद्रा मोनि दइग्रा करि भोली            | १८२   | रामकनी   | 9          |
| मेरी बहुरीश्रा को धनीग्रा नाउ          | १२३   | श्रासा   | ३३         |
| मैला बहुमा मैला इंदु                   | २०८   | भैरड     | ર          |
| रहु रहु री बहुगीत्रा घूंघटु जिनि काँढे | १२४   | ग्रासा   | ३४         |
| राखि लेंहु हम ते बिगरी                 | 940   | बिलावलु  | ६          |
| राजन कउनु तुमारै श्रावै                | 380   | मारु     | 8          |
| राजा राम तूं श्रेसा निरभड              | ७४    | गउडी     | ७२         |
| राजास्त्रम मिति नही जानी तेरी          | २४०   | सारङ्ग   | २          |
| राम जपउ जीग्र ग्रैसे ग्रैसं            | ६४    | गउडी     | ६१         |
| राम सिमरि राम सिमरि                    | 184   | धनासरी   | ¥          |
| रामु सिमरु पह्नुताहिगा मन              | 388   | मारु     | 99         |
| रिधि सिधि जा कड फुरी तब                | 989   | ,,       | 3          |
| री कलवारि गवारि मूढ मति                | २०२   | केदारा   | 3          |
| रे जीग्र निजज जाज तुहि नाही            | 83    | गउडी     | ३८         |
| रे मन तेरो कोइ नहीं                    | €19   | "        | ६४         |
| रोजा धरे मनावे श्रलहु                  | 198   | श्रासा   | 35         |
| लख चउरासीह जीग्र जोनि महि              | ७३    | गर्डा    | <b>9</b> 0 |
| लंका सा कोटु समुंद सी खाई              | 999   | श्रासा   | 23         |
| सतिर सेंद्र संखार है जाके              | २२२   | भेरउ     | 34         |
| सनक सनंद श्रंतु नहीं पाइश्रा           | 900   | श्राक्षा | 30         |
| सनक सनंद महेस समानां                   | 989   | धनायरी   | 3          |
| सभु कोई चलन कहत है ऊहां                | २२३   | भेरउ     | 98         |
| सरपनी ते उपरि नहीं बलीन्ना             | 308   | श्रादा   | 38         |
| सरीर सरोवर भीतरे त्राछे                | 9 & 9 | बिलावलु  | 10         |
| सासु की दुःबी ससुर की पिश्रारी         | 994   | श्रासा   | २४         |
| सिव की पुरी बसे बुधि सारु              | २१६   | भैरउ     | 90         |
|                                        |       |          |            |

| त्र्रनुक्रमणिका (पद)             |            |        | २३५ |
|----------------------------------|------------|--------|-----|
| सुखु मांगत दुखु त्रागै त्रावै    | ३प         | गउडी   | ३६  |
| सुतु श्रवराध करत है जेते         | १०२        | श्रामा | 35  |
| सुरग बासु न बाछी थ्रे            | ६६         | गडडी   | ६३  |
| सुरित अिम्निति दुइ कंनी मुंदा    | <b>५</b> ६ | ,,     | ४३  |
| सुरह की जैसी तेरी चाल            | २३८        | बसंतु  | 5   |
| सुंन संधित्रा तेरी देव           | २४६        | िभास   | ¥   |
| सो मुलां जो मन सिड लरै           | २१७        | भैरड   | 33  |
| संतहु मन पवनै सुखु बनिश्रा       | १३६        | सांरि  | 90  |
| संता मानउ दूता डानइ              | 308        | रामकली | 8   |
| सतु मिलै किह्नु सुनीश्चे कहीश्चे | १६४        | गौंड   | 3   |
| संधित्रा प्रात इस्नानु कराही     | ø          | गउडी   | ¥   |
| हजं हमारी गोमती तीर              | १०३        | श्रासा | १३  |
| इम घरि सूत तनहि नित ताना         | 998        | ,,     | २६  |
| हम मसकीन खुदाई बंदे              | 900        | 2;     | 99  |
| हरि जसु सुनिह न हरि गुन गावहि    | . 80       | गउडी   | 28  |
| हरि बिनु कउनु सहाई मन का         | २४१        | सारङ्ग | ३   |
| हिंदू तुरक कहा ते श्राए          | 85         | ग्रासा | 5   |
| हीरे हीरा बेधि पवन मनु           | 929        | ,,     | ३१  |
| ह्रदै कपटु मुख गित्रानी          | १३७        | सोरि   | 5   |

## श्रनुक्**मणिका** (सलोक)

| प्रथम पंक्ति              | सन्तोक पृष्ठ संख्या  | सलोकं संख्या  |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| श्राठ जाम चउसठ घरी        | <b>२</b> ८२          | २३४           |
| उच भवन कन कामनी           | २७०                  | 340           |
| कबीर श्रलइ की करि बन्दगी  | २७४                  | १८६           |
| ,, श्रवरह कड उपदेसते      | २६२                  | 23            |
| ,, श्राई मुम्महि पहि      | २४०                  | 5             |
| ,, श्राखी केरे माद्वके    | २८१                  | २२७           |
| ,, श्रासा करीश्रे राम की  | २६२                  | 43            |
| ,, इह चेतावनी             | २४४                  | 88            |
| ,, इहु तनु जाइगा कवने     | २४२                  | २८            |
| ,, ,, ,, सक्हु            | <b>२१</b> २          | २७            |
| ,, ऊजल पहिरहि कापरे       | २४३                  | 28            |
| ., एक घड़ी श्राधी घरी     | <b>२</b> न् <b>२</b> | ₹३ ₹          |
| " एक मरंते दुइ मुए        | २६१                  | 8 3           |
| ,, ग्रेसा एक श्राधु जो    | २४६                  | *             |
| ,, श्रेसा को नहीं इहि     | २६०                  | <b>48</b>     |
| ,, श्रेसा को नहीं मंदर    | "                    | <b>5</b> 2    |
| ,, श्रेसा कोई न जनिमयो    | २४४                  | 85            |
| ,, श्रेसा जंतु इकु        | २६८                  | 338           |
| ,, श्रेसा बीजु बोइ        | रम१                  | <b>२२</b> ६ . |
| ,, श्रेसा सतिगुरु जे मिली | २४७                  | 4,8           |
| ,, श्रेसी होइ परी         | 348                  | <b>9</b>      |
| ,, श्रंबर घनहरु छाइश्रा   | २६६                  | 128           |

| कबीर | कउड़ी कउड़ी जोरि कै        | २६६ | 188          |
|------|----------------------------|-----|--------------|
| "    | कसउटी राम की               | २४३ | ३३           |
| "    | कसतूरी भइया                | २६१ | 181          |
| ,,   | काइश्रा कजली बनु भइया      | २८० | २२४          |
| "    | काइश्रा काची कारवी         | ,,  | २२२          |
| ,,   | कागद की श्रोबरी            | २६⊏ | १३७          |
| ,,   | काम परे हरि सिमरीश्रे      | २७२ | १६३          |
| "    | कारनु बपुरा किया करै       | २६२ | 89           |
| ,,   | कारनु सो भइयो              | २६७ | १३३          |
| "    | कालि करंता श्रवहि कर       | २६८ | १३८          |
| ,,   | कीचड़ि श्राटा गिरि परिश्रा | २७६ | २१५          |
| ,,   | कुकरु भडकना                | २७८ | ३०६          |
| ,,   | ,, रामको                   | 348 | @ <b>8</b> . |
| ,,   | केसो केसो कूकी श्रे        | २८० | २२३          |
| "    | कोठी काठ की                | २७३ | 902          |
| ,,   | कोठे मंडप हेतु करि         | २८० | २१८          |
| ,,   | कंचन के कुडल बने           | २४६ | 8            |
| ,,   | खिथा जिल कोइला भरे         | २४४ | 85           |
| "    | खूब खाना खीचरी             | २७४ | 355          |
| "    | ्षेह हुई तउ किया भइश्रा    | 200 | 385          |
| ,,   | गरबु न कीजीग्रे ऊचा        | 248 | ३८           |
| "    | ,, चाम                     | ,,  | ३७           |
| "    | ,, देही                    | ,,  | 80           |
| ,,   | ",                         | २४४ | 38           |
| ,,   | गहगचि परिश्रो कुटुब कै     | २६६ | १४२          |
| 77   | गागरि जल भरी               | २४८ | ७३           |
| "    | गुरु लागा तब जानीश्रे      | २७५ | 358          |
|      |                            |     |              |

| ,,   | गूँगा हुन्ना बाबरा              | २७६         | १६३   |
|------|---------------------------------|-------------|-------|
| ,,   | गंग जमुन के श्रंतरे             | 200         | १४२   |
| ,,   | गंगा तीर जु घर करहि             | २ <b>४६</b> | ४४    |
| ,,   | घाणी पीड़ते                     | २७८         | 200   |
| ,,   | चकई जड निसि बीह्नुरै            | २६६         | 924   |
| "    | चतुराई श्रति घनी                | २६४         | 308   |
| "    | चरन कमल की मडज को               | २६६         | 923   |
| ,,   | चावल कारने                      | 305         | २११   |
| "    | चुगे चितारे भी चुगै             | २६६         | १२३   |
| ,,   | चाट सुहेली सेल की               | २७४         | १८३   |
| ,,   | चंदन का बिरवा भला               | २४०         | 33    |
| ,,   | जड ग्रिहु करहि त धरमु करु       | २८३         | २४३   |
| "    | जउ तुहि साध पिरंम की पाके       | "           | 2 . 0 |
| ,,   | ,, सीसु                         | 1)          | २३६   |
| "    | जग महि चेतिश्रो जानिकै          | २६२         | 888   |
| ,,   | जगु काजल की कोठरी               | २४२         | २६    |
| ,,   | जगु बाधियो जिह जेवरी            | २६४         | 990   |
| ,,   | जपनी काठ की                     | २४६         | ७४    |
| ,,   | जम का टेंगा बुरा है             | २६०         | ৬৯    |
| "    | जा कड खांजते                    | २६१         | 50    |
| ,,   | जा घर साध न सेवीश्रहि           | २७६         | 982   |
| ,,   | जा दिन हउ मूत्रा                | 385         | ६     |
| ,,   | जाति जुलाहा किया करे            | २६०         | दर    |
| ,,   | जिनहु किछू जानिश्रा <b>नहीं</b> | २७४         | 353   |
| 1 ,, | जिसु मरने ते जगु डरे            | ₹₹          | २२    |
| ١,   | जिह दर श्रावत जाति श्रहु        | २४८         | ६६    |
| .99  | जिह मार्शा पंडित गए             | . २७२       | १६५   |
|      |                                 |             |       |

|          | •                        |                     |            |
|----------|--------------------------|---------------------|------------|
| 91       | जीश्र जु मारहि जोरु करि  | २७७                 | 388        |
| 17       | जेते पाप कीए             | <b>२६३</b>          | 904        |
| "        | जैसी उपजेपेड ते          | २७०                 | १४३        |
| ,,       | जो मै चितवड ना करै       | ' २८०               | २१६        |
| ,,       | जो इम जन्तु बजावते       | २६३                 | १०३        |
| ,,       | जारी कीए जुलुम है        | २७४                 | १८७        |
| "        | जोरु की या सो जुलमु है   | २७७                 | 200        |
| ,,       | मंखु न मंखीग्रे          | <b>२</b> .४.३       | ३२         |
| "        | टाली टोली दिनु गङ्ग्रा   | २७८                 | २०८        |
| "        | ठाकुर पूजहि मां ित ले    | २६म                 | १३४        |
| "        | डगमग किया करहि           | २४६                 | ર          |
| "        | हूबहि गे रे बापुरे       | २७२                 | १६७        |
| "        | डूबा था पै उबरिश्रो      | २ <b>१</b> ८        | ६७         |
| 73       | तरवर रूपी रामु है        | २८१                 | २२८        |
| "        | ता सिउ प्रीति करि        | २४२                 | 58         |
| ,        | तूं तूं करता तूं हुआ     | २७८                 | २०४        |
| "        | थूनी पाई थिति भई         | २७१                 | १६१        |
| "        | थारे जिल माह्यली         | <b>२</b> १ <b>४</b> | 88         |
| ;;       | दाता तरवरु दृहग्रा फलु   | २ = १               | २३०        |
| ,,       | दावै दामनु होतु है       | २७३                 | १६६        |
| "        | दीनु गवाइत्रा दुनी सिव   | २४०                 | १३         |
| 37       | दुनिया के दांखे मूत्रा   | २७२                 | १६६        |
| ,,       | देखि के किह कहउ          | २६६                 | १२२        |
| "        | देखि देखि जग हुं हि श्रा | २६२                 | ६२         |
| ,,       | धरती श्ररु श्राकास महि   | २७७                 | २०२        |
| ,,       | घरती साध की              | २७८                 | 230        |
| <b>"</b> | नउबति श्रापनी            | <b>२६०</b>          | <u>ہ</u> ہ |
|          |                          |                     |            |

| कबीर | ना मोहि छानि न छापरी        | २५७   | ६०          |
|------|-----------------------------|-------|-------------|
| "    | न इस की त्रा न कर हिंगे     | ,,    | ६२          |
| ,,   | नामु न धिश्राइश्रो          | २४⊏   | 90          |
| "    | निगुसाएं बढि गए             | २४६   | <b>Ł</b> 9: |
| ;,   | निरमल बूर श्रकास की         | २७६   | १६६         |
| "    | नैन निहारड तुम कड           | २६४   | 998         |
| ,,   | त्रिप नारी किंड निंदीश्रे   | २७३   | १६०         |
| ,,   | परदेशी के घाघरे             | 744   | ४७          |
| "    | परभाते तारे खिसहि           | २७३   | 909         |
| ,    | पारन ते ऊजरु भना            | २७०   | 949         |
| "    | पानी हुत्रा त किन्रा भइन्ना | २७०   | 388         |
| ,,   | पापी भगति न भावई            | २४८   | ६८          |
| •>   | पारस चंदनै                  | २४६   | 9           |
| ,,   | पालि समुहा सरबरु भरा        | २७३   | 300         |
| ,.   | पाइन परमेसुरु किश्रा        | २६म   | १३६         |
| 77   | प्रोति इक सिड किए           | २४२   | २४          |
| "    | फन्न कागे फन्नि             | २६८   | १३४         |
| "    | बन की दाधी लाकरी            | २६१   | 0.8         |
| "    | बांसु बड़ाई बूड़िया         | २४०   | १२          |
| ,,   | बामन गुरू है                | २८२   | २३७         |
| ,,   | बिकारह चितवते               | ′ २७८ | २०४         |
| "    | बिरहु भुयंगमु मन बसै        | २४६   | ७६          |
| ,,   | बेड़ा जरजरा                 | २५३   | ३४          |
| "    | बैदु कहें हउ ही भला         | २६०   | <b>७ ह</b>  |
| "    | बैदु मूत्रा रोगी मूत्रा     | २४८   | ६६          |
| "    | बैसनउ की कूकरि भली          | २१६   | ५२          |
| ,,   | बैसनो हूआ त किया भइश्रा     | 2 8 8 | १४४         |

| कबीर                                    | भली भई जो भड परिश्रा       | २७४  | 900        |
|-----------------------------------------|----------------------------|------|------------|
| <b>3</b> 7                              | भली मध्करी                 | २७२  | १६८        |
| "                                       | भँग माह्युली सुरापानि      | २८२  | २३३        |
| "                                       | भार पराई सिर चरै           | २६१  | <b>द</b> ह |
| "                                       | मनु जाने सभ बात            | 305  | २१६        |
| ,,                                      | मनु पंखी भइश्रो            | २६१  | न्द        |
| ,,                                      | मनु निरमल भइग्रा           | २४६  | **         |
| ,,                                      | मनु मूडिग्रा नहीं          | २६३  | 909        |
| ,,                                      | मनु सीतलु भइश्रा           | २७३  | १७४        |
| ,,                                      | मरता मरता जगु मूत्रा       | २४३  | 3 8        |
| 17                                      | महिदी करि घालित्रा         | २४८  | ६४         |
| ,,                                      | माइ मूँदउ तिह गुरू की      | २६३  | 308        |
| ,,                                      | माइग्रा चोरटी              | २४१  | २०         |
| ,,                                      | माइत्रा डोलनी पवन मकोलन    | ,,   | 95         |
| ,,                                      | ,, ,, ,, वहै               | "    | 38         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | माइश्रा तजी न किया भइश्रा  | २७१  | १४६        |
| "                                       | माटी के हम पूतरे           | २४८  | ६४         |
| 7)                                      | मानस जनम दुलंभु है         | २४३  | 30         |
| ,,                                      | मारी मरड कुसंग की          | २६ १ | 55         |
| ,,                                      | मारे बहुतु पुकारिश्रा      | २७४  | १८२        |
| <b>5</b> )                              | मुकति दुश्रारा संकुरा      | २४७  | ধ্ব        |
| ,,                                      | मुलां मनारे किया चढहि      | २७४  | १८४        |
| 91                                      | मुहि मरने का चाउ है        | "    | ६१         |
| ,,                                      | मेरा मुक्त महि किह्नु नहीं | २७७  | २०३        |
| ,,                                      | मेरी जाति कड               | २४६  | २          |
| ,                                       | मेरी बुधि कड               | २६८  | 380        |
| -53                                     | मेरी सिमरनी                | २४६  | 9          |
|                                         |                            |      |            |

| कबी | र मै जानिश्रो पड़िबो भलो  | <b>२१</b> | 84                  |
|-----|---------------------------|-----------|---------------------|
| ,,  | रस को गांडो चूसीश्र       | 248       | ७२                  |
| "   | राती होवहि कारीश्रा       | २४०       | 90                  |
| ,,  | राम कहन महि भेदु है       | २७६       | 180                 |
| ,,  | रामुन चेतिश्रं। जरा       | २६ ७      | १३२                 |
| "   | रामु न चेतिश्रो फिरिश्रा  | २८०       | २२१                 |
| ,,  | रामु न छोड़ी ग्रे         | २६३       | 302                 |
| ,,  | रामु नाम जानित्रां नही    | <b>२</b>  | २२६                 |
| ,,  | रामु रतनु मुखु कोथरी      | ,,        | <b>२</b> २ <i>४</i> |
| "   | रामे राम कहु              | २७६       | 288                 |
| ,,  | रैनाइर बिछोरिग्रा         | २६६       | १२६                 |
| "   | रोदा हूचा त किया भइया     | २६        | 380                 |
| "   | रोड़ा होइ रहु वाट का      | ,,        | १४६                 |
| "   | लागी प्रीति सुजान सिउ     | २७४       | २१७                 |
| ,,  | लूटना है त लूटि लै        | २४४       | 83                  |
| "   | लेखा देना सुहेला          | २७७       | २०१                 |
| "   | लागु कि निंदे बपुड़ा      | २११       | ४६                  |
| ,,  | सतिगुर सूरमे बाहित्रा     | २७६       | 388                 |
| "   | सती पुकारै चिह चड़ी       | २६१       | <b>5</b> 4          |
| ,,  | सभ ते हम बुरे             | 288       | 9                   |
| ,,  | सभु जगु हड फिरिश्रो       | २६४       | ११३                 |
| "   | समुंदु न छांड़ीग्रे       | २१६       | 40                  |
| ,,  | साकत श्रेसा है            | २५१       | 99                  |
| ,,  | साकत ते सूकर भला          | २६ ह      | १४३                 |
| ,,  | साकत संगु न कीजीग्रे      | २६७       | १३१                 |
| "   | साचा सतिगुरु किया करै     | २७१       | 845                 |
| "   | साचा सतिगुरु मैं मिलिश्रा | २७३       | 140                 |
|     |                           |           |                     |

| कबीर | सात समुद्दि मसु करड      | २६०         | <b>5</b> |
|------|--------------------------|-------------|----------|
| ,,,  | साधू कड मिलने जाईश्रे    | <b>२</b> ६४ | 998      |
| "    | साधू की संगति रहड        | २६३         | 33       |
| "    | साधू संग परापाती         | २८ १        | १३१      |
| "    | सारी सिरजनहार की         | २७४         | १७६      |
| "    | सिख साखा बहुते कीए       | २६२         | ह६       |
| ,,   | सुपने हू बरड़ाइ कै       | १५७         | ६३       |
| ,,   | सुरग नरक ते मैं रहिश्रो  | २६६         | 920      |
| "    | सूखु न एंह जुग           | २१९         | २ १      |
| ,,   | सूता किया करहि उठि       | २६७         | १२८      |
| ,,   | ,, जागु                  | "           | १२७      |
| "    | ,, बैठा                  | ,,          | 928      |
| 3,   | सूरज चाँद के 🗇           | २७४         | 308      |
| "    | सेवा कउ दुइ भले          | २७२         | १६४      |
| ,,   | सुई मुखु घंनि है         | २६ ४        | 990      |
| "    | सोई कुल भली              | ,,          | 999      |
| "    | सोई मारीश्रे             | २४०         | 3        |
| "    | संगति करिश्रे साध की     | २ <b>६२</b> | 83       |
| 7,   | संगति साध की             | २६३         | 900      |
| "    | संत की गैल न छोडीश्रे    | २६७         | 930      |
| "    | संत मूए किन्रा रोईन्त्रे | २५१         | 9 8      |
| 7,   | संतन की मुंगीन्ना भनी    | ,,          | 94       |
| ",   | संतु न छाडे संतई         | २७३         | 308      |
| ,,   | संसा दूरि करु            | ,,          | १७३      |
| "    | हज काबे हउ जाइ था        | २७७         | 989      |
| "    | इज काबे होइ होइ गइस्रा   | ,,          | 985      |
| "    | हज जह इड फिरिश्रो        | २४०         | 18       |
|      |                          |             |          |

| कबीर  | हरदी पीश्ररी                  | २४६         | ४६         |
|-------|-------------------------------|-------------|------------|
| ,,    | हरदी पीरतनु                   | २४७         | <b>१</b> ७ |
| "     | हरना दुवला                    | २५६         | ४३         |
| 27    | हरि का सिमरनु छाड़ि के श्रहोई | २६४         | 105        |
| ,,    | ,, ,, पालिश्रो                | "           | 10 ६       |
| "     | ", ", राति                    | "           | 100        |
| ,,    | ,, जो करै                     | २७८         | १०६        |
| "     | हरि हीरा जन जउहरी             | २७२         | १६२        |
| "     | हाड़ जरे जिउ लाकरी            | २५४         | ३६         |
| ,,    | है गइ बाहन सघन घन             | २६४         | 997        |
| ,,    | है गे बाहन सघन घन             | २७३         | 348        |
| ,,    | हंस उडिय्रो तनु गाहिस्रो      | २ <i>६४</i> | 9 9 5      |
| "     | एक श्रदंभड दंखियो             | २७०         | 148        |
| ;;    | जहा गित्रानु तह               | २७१         | १४४        |
| • > > | तुही कबीर तू                  | २४३         | ३६         |

